ज्ञानपीठ लोकोदय-ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन

प्रकाशक मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

द्वितीय संस्करण १९६० मूल्यः दो रुपये

मुद्रक वावूळाळ जैन फागुल्ल, सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी

## समर्पण

प्यारे राणा प्रताप,

तुम जीवनभर जंगलोंमें भटके । तुम्हें न सुख मिला, न सफलता और एक दिन जंगलोंमें हो तुम्हारा जीवन एक साबारण जीवनकी तरह समाप्त हो गया । तुम दिल्लोके तख्तसे समझौताकर सुख-सफलता पा सकते थे, पर तुमने वृद्धिकी यह वात कभी नहीं मानी !

प्यारे त्रात्स्की,

तुम रूसकी महान् क्रान्तिके पिता थे और उचित था कि लेनिनके बाद तुम्हीं देशकी पतवार सँमालते, पर तुम निर्वासित रहे, दर-दरकी ठोकरें खाते फिरे और अन्तमें तुम्हारा महान् मस्तिष्क कुल्हाड़ीसे चीर दिया गया। तुम स्टालिनसे समझौताकर सुख-सफलता पा सकते थे, पर वृद्धिकी यह बात तुमने कभी नहीं मानी।

मेरे प्रताप, मेरे त्रात्स्की,

तुम्हारी अ-बुद्धियोंने मुझे जीवनभर प्रेरणा दो और मैंने वाहरी सुख-सफलताओंको कभी क्षणभर और कणभर भी महत्त्व नहीं दिया। तुम्हारा ऋण उतारनेकी क्षमता मुझमें नहीं; मैं तो शहीदोंकी ये जीवनकयाएँ श्रद्धाञ्जलि रूपमें ही तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ।

### -कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

## परिचयके बोल

मृत्यु जीवनका अन्त है, यह उनकी राय है, जो जीते नहीं, जिन्हें जीना पंड़ता है!

मृत्यु जीवनकी विवशता है, यह उनकी राय है, जिन्हें और चाहे जो आये जीना नहीं आता!

मृत्यु जीवनका मूल्य है, यह उनकी राय है, जिन्हें जीवनका ज्ञान है कि वह है क्या ?

पर मृत्युसे हम अपने जीवनका पूरा मूल्य वसूल करेंगे, यह उनकी घोषणा है, जो जीवनको जीनेकी तरह जीते हैं।

ये ही हैं, जो मृत्युको ठीक तरह पहचानते हैं; क्योंकि इनकी दृष्टिमें मृत्यु जीवनकी मित्र है और वही है, जो जीवनको सच्चा जीवन वनाये।

अगले पन्नोंमें देश-विदेशके कुछ मानव जी जाग रहे हैं और कोई चाहे, तो उससे वे बातचीत भी करते हैं।

ये मानव, वैज्ञानिक सत्य है कि, कभीके मर चुके, पर एक आव्यात्मिक सत्य है कि आज भी वे जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे।

उनका सन्देश है कि मृत्यु उसे खाती है, जो उससे डरता है और उसे खिलाती है, जो अपने क़दमों उसके द्वार आ पुकारता है!

इस सन्देशके सुने जानेकी आज आवश्यकता है।

सुने जानेकी, पर सिनेमाके गीतकी तरह नहीं, मन्त्रकी तरह, जो हृदयमें समाये और आचरणमें आये !

मृत्यु विश्वव्यापी तत्त्व हैं, पर उसके सम्बन्वमें सबसे बड़ी बात भारतमें ही कही गई है—"मनुष्य जिस तरह अपने पुराने वस्त्र उतार-कर, नये पहन लेता है, उसी तरह एक देहको छोड़कर वह दूसरी वारण करता है!" इस सन्देशके सुने जानेकी आज गम्भीर आवश्यकता है; क्योंकि भारतीय राष्ट्रका मानस मृत्युके भयसे यों अभिभूत हो उठा है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र ही कुण्ठित हो चला है।

मृत्युका भय जीवनके मोहको जन्म देता है और जीवनका मोह आराम-सुविवाको लिप्साको और तव मनुष्य इस तरह जीने लगता है कि वस वह एक मनुष्य है और पूरे समाजसे उसका कोई सम्बन्य नहीं। उसे अपना सुख चाहिए और वस अपना ही सुख!

इसे यों कहें कि तव उसकी मूल वृत्ति होती है शोपण—दूसरोंको खाकर पनपना और मिट जाती है उसकी मानवीय यज्ञवृत्ति कि वह दूसरोंके लिए जिये और उस्सर्ग हो।

पर-दृष्टि, पर-चिन्ता ही राष्ट्रीय चरित्र है और वह न रहे, तो राष्ट्रका अस्तित्व भले ही वना रहे, व्यक्तित्व कहाँ रहेगा ?

इन कथाओं में इस व्यक्तित्वका पोषण है और यहीं मैं कहता हूँ कि ये कथाएँ भारतको नई पीड़ोके लिए एक सुन्दर उपहार हैं।

#### × × ×

ये कथाएँ इतिहासकी हैं—घटित घटनाएँ हैं; मेरी कल्पनाका वैभव— चमत्कार नहीं, पर क्या मैं एक 'स्टेनो' ही हूँ कि इतिहासका 'डिक्टेशन' मैंने कागजपर ले लिया ?

मैं भला इस प्रश्नपर हाँ कैसे कह सकता हूँ ?

जर्मन दार्शनिक नीत्शेका एक उद्धरण युगों पहले कहीं पड़ा था, जो इस प्रकार है-

"जो भी साहित्य लिखा जाता है, उसमें मैं वही पसन्द करता हूँ, जिसे आदमी अपने खूनसे लिखता है। हे साहित्यिक, तू अपनी रचनाएँ एक बार अपने खूनसे लिख। फिर तू समझेगा कि खून ही साहित्यकी आत्मा है।"

मैं साहित्यकारकी सम्पूर्ण ईमानदारीके साथ इस स्थितिमें हूँ कि

कहूँ—इन कथाओंको मैंने अपने खूनसे लिखा है; कलेजेके खूनसे, आत्माके खूनसे और कलेजेका खून ही इन कथाओंकी कला है।

इन कथाओं के पात्र मेरे लिए कभी कोरे पात्र नहीं रहे— वे मेरे निकट सदा सजीव वन्चु रहे हैं। मैंने उनके साथ वातें की हैं, मैं उनके साथ रोया-हैंसा हूँ और हँसीकी वात नहीं, फाँसी भी चढ़ा हूँ, जीतेजी जला भी हूँ! शायद कोरा अहङ्कार ही हो, पर मुझे तो सदा यही लगा है कि वे इतिहासके कङ्काल थे, मैंने उन्हें अपना रक्त-मांस देकर यों खड़ा कर दिया है। इस स्थितिमें भारतकी नई पीढ़ीको जब बाज उन्हें भेंट कर रहा हूँ, तो अपना रक्त ही तो भेंट कर रहा हूँ। मेरी शुभ कामना है कि मेरे देशकी नई पीढ़ी मेरे इस रक्तसे तरोताजा हो जीवनके क्षेत्रमें आगे वढ़े!

× × ×

एक जरूरी वात—यों हर शीर्षकके नीचे एक पात्र है, पर हम उसे एक पात्र ही मान लें, तो उसकी कहानी ही पढ़ पायेंगे, उसे समझेंगे नहीं, अपनायेंगे नहीं, पायेंगे नहीं !

तो हम समझें कि हर पात्र एक विशिष्ट युगका प्रतिनिधि है, प्रतीक है। कांग्रेसके झण्डेके नीचे राष्ट्रने भारतकी स्वतन्त्रताके लिए जो विलदान किया, सत्यवती वहनमें वही तो केन्द्रित है और भारतकी स्वतन्त्रताके वाद उस स्वतन्त्रताको स्थित रखनेके लिए जो विलदान हुआ, माई शोइव उसीकी तो एक तस्वीर हैं, सब पात्रोंको पाठक यों ही पढ़ें-परखें-पहचानें!

× × ×

वुघारू और पुनियाका स्कैच भाई कन्हैयालाल धूसियाने लिखा था कि मैंने उसे अपने ढंगपर कर लिया और पुस्तकके नामकरणका श्रेय श्रीमती विद्यावती कौशलको है, पर दोनोंको धन्यवाद देनेको शक्ति मुझमें नहीं!

वस !

विकास लिमिटेड सहारनपुर: उत्तरप्रदेश

-कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

# • विषय-क्रम

| ₹.   | वयालीसके ज्वारको लहरोंमें                  | ९   |
|------|--------------------------------------------|-----|
| ₹.   | रूसके दमन-दावानलकी उन लपटोंमें             | १७  |
| ₹.   | अविसीनियाके उस सूने शहरमें                 | २३  |
| ٧.   | लाल अंगारोंकी उस मुसकानमें                 | ₹0  |
| ٩.   | जलती चिताकी उस गोदमें                      | 3 € |
| 뜢.   | ग्रीसके उन तूफानी दिनोंमें                 | ४२  |
| ७.   | स्वतन्त्रता और संहारके उन अद्भुत क्षणोंमें | 8ई  |
| ८.   | रोमको उस अँवेरी दुनियामें                  | ५१  |
| ε.   | जेलको उन डरावनी दीवारोंमें                 | ५९  |
| 0.   | पैरिस झीलकी उस भयानक संघ्यामें             | ६३  |
| ₹.   | मानवीय पशुताकी उस वाढ़में                  | ६९  |
| ٦.   | झूठके उस कड़वे घुएँमें                     | ७७  |
| ₹.   | रेलके पहियोंकी घड़घड़ाहटमें                | CE  |
| ٧.   | पहाड़की उन चोटियोंसे नीचे                  | ९१  |
| 4.   | शहादतकी जिन्दगीके तूफ़ानमें                | ९६  |
| ξ.   | अखण्ड भारतकी ब्रह्मवेलामें                 | १०४ |
| · e. | प्रतिहिंसाके उन पावन क्षणोंमें             | ११२ |

### बयालीसके ज्वारकी उन लहरोंमें

- o हम उन दिनों घहरा रहे थे, वे उन दिनों घवरा रहे थे !
- हम उन दिनों पूरे जोशमें थे, वे उन दिनों पुरे जोरमें थे !
- उनकी महत्ता अस्त होनेके खतरेमें थी, हमारी महत्ता फिरसे जन्म छेनेकी सम्भावनामें !
- उनके साथ लगभग एक शताब्दीमें सैंजोयी सैनिक शक्ति यी, हमारे साथ लगभग एक शताब्दीमें सुलगायी विद्रोही भावनाकी लाग!
- दाव चूकनेमें उनकी मौत थी, दाव चूकनेमें हमारी धीर पराजय !
- वे अपनी उखड़ती जड़ जमानेमें जुटे थे, हम अपनी सदियोंसे उखड़ी पड़ी जड़ जमानेमें!
- हमारा उखड़ना ही उनका जमना था, हमारा जमना ही उनका उखडना था!
- वे थे हमारे शासक अंग्रेज, हम थे उनके शासित भारतवासी !
- और यों हम दोनों १९४२ में जान-जानकी वाजी खेल रहे थे !
- हमारी देश-भिक्तका नारा था—निकल जाओ यहाँसे, उनकी सैन्य शक्तिका उद्घोष था—नयों निकल जायें ?
- फैसले वहुत हो चुके थे, इसवार किसी-एकको मिटना था, इसलिए न वे कोई कोर-कसर छोड़ रहे थे, न हम!
- अतीत साझी है—वे जीत गये, हम हार गये!
- वर्तमान साक्षी है—वे जीत कर हार गये, हम हार कर जीत गये!
- o इतिहास साक्षी है कि वे ऐसे गये कि एक वात हो गई!
- संसार साक्षी हैं कि हम ऐसे जमें कि एक चमत्कार हो गया!

आठ अगस्त १९४२ को वम्बईमें राष्ट्रीय महासभाने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया और नौ अगस्त १९४२ को प्रातःकाल महासभाके नेता और कार्यकर्ता देश भरसे चुन-चुनकर जेलोंमें वन्द कर दिये गये। हमारे शत्रुओंने आपसमें कहा—अब यह दण्टा हमेशाको मिटा और इस देशमें ऐसा अब कोई नहीं वचा, जो जनताको वगावतकी सीख दे। २-४ भूनगे इघर-उघर हो गये हैं, पर इससे क्या; आज नहीं तो कल, हमारी छिप-कलियाँ उन्हें चाट, चटखारा ले लेंगी!

भारतके शत्रुओंका सबसे वड़ा भरोसा यह था कि वयालीसकी वगावत-का नक्ष्मा अभी जनताके सामने नहीं आया था, क्रान्तिके प्रवान पुरोहित महात्मा गाँवीके वस्तेमें ही था कि वे अपने वस्तेसहित पकड़ लिये गये थे! क्या यह सम्भव है कि गाँवीजीने उस नक्ष्मोंकी कापियाँ पहले ही अपने सिपाहियोंमें बाँट दी हों? अंग्रेजी शासनके मस्तिष्कने इस प्रश्नपर विचार किया था और अन्दाजको लम्बीसे-लम्बी ढील देकर गिरफ्तारीके लिए सूची वनायी थी। उसे विश्वास था कि अब ऐसा कोई आदमी जेलसे वाहर नहीं, जिसके पास वह नक्ष्मा हो! 'हमने पैदा होनेसे पहले ही क्रान्तिके शिशुको द्वीच लिया!' यह शासनके मस्तिष्ककी वाणी थी। ओह, किसी दिन कंस भी कृष्णके सम्बन्धमें यों ही निश्चित्त होकर सो गया था।

इस निश्चिन्ततामें भी अंगरेजके मनपर एक वोझ था—इस निरीह देशपर उसके द्वारा किये गये अत्याचारोंका वोझ ! वे द्वितीय महायुद्धके दिन थे—उसे संसारमें अपनी साख भी रखनी थी। भारत-मंत्री एमरीने इंगलैंण्डके रेडियोसे संसारको अपने इस व्यापक दमनका एक 'जस्टीफिकेशन' दिया! उसने कहा—कांग्रेसने एक भयञ्कर क्रान्तिका प्रोग्राम बनाया था; जिसमें स्टेशन फूँकना, ठाइनें तोड़ना, थानोंपर कव्जा करना और तोड़-फोड़ और फूँका-फूँकीका हिसारमक कार्यक्रम भी था, इसीलिए हमें सब कांग्रेसियोंको एक साथ पकड़ना पड़ा!

इस भाषणने देशको नया प्रकाश ही नहीं दिया, नया वल भी दिया। नेताओंकी सामूहिक गिरफ़्तारीसे जनताके हृदयोंमें जो आग सिन्यड़ी थी, वह एमरीके भाषणसे भड़क उठी। जोश तो या ही, राह भी अब अन्बेरेमें न रही और विना किसी नेतृत्वके जनता उभरकर खड़ी हो गई।

इस जभारमें एक हुंकार थी—क्या कहते हो तुम, कि यह टण्टा हमेशाको मिटा और इस देशमें ऐसा अब कोई नहीं बचा, जो जनताको बगावतकी सीख दे। २-४ भुनगे इबर-उबर हो गये हैं; पर इससे क्या; आज नहीं, तो कल हमारी छिपकिलयाँ उन्हें चाट, चटख़ारा ले लेंगी!

सुनो, हमें किसी सीखकी जरूरत नहीं। विद्रोहके नाग अब जाग उठे हैं, जो तुम्हारी इन छिपकलियोंको एक ही सपाटेमें सटक जायेंगे और तुम्हें ऐसा डसेंगे कि तुम अपने वारिसोंके नाम वसीयत भी न लिख सको।

यह हुंकार कोई हुंकार न थी, इसके पीछे जीवन-ज्वालाकी लपलपाती लपटें थीं। अंगरेजी शासनकी शक्तिक केन्द्र पुलिस-थाने, डाकघर, स्टेशन, इन लपटोमें पड़ स्वाहा हो चले। केन्द्रोंका सम्बन्ध देहातोंसे कट गया और अंगरेजी शासनके हाध-पैर सन्नाटेमें आ गये। सारा देश युद-भूमिमें परिणत हो गया—जो न लड़े ग्रहार!

देखते-देखते छोटे-छोटे देहातों तककी गिलर्या गूँज उठीं— रणभेरी वज उठी वीरवर, पहनो केशरिया वाना ! मिट जाग्रो वतनपर इसी तरह जिस तरह शमापर परवाना !!

माताके बीर सपूतोंकी हाँ, पूतोंकी, हाँ, पूतोंकी, झाज कसौटी होना है! देखें कौन निकलता है पीतल और कौन निकलता सोना है!

जतरेगा, जो भ्राज युद्धमें वही वीर है मरदाना! रणभेरी वज उठी वीरवर, पहनो केशरिया वाना!! उन्हीं दिनोंका एक दृश्य इस प्रकार है:—

विहारको राजधानी पटनामें उस दिन कोई भी चिड़ियोंकी चहक सुनकर नहीं जागा। चिड़ियोंके जागनेसे पहले ही वहाँकी गलियाँ विद्या-यियोंकी प्रभात-फेरीके संगीत और नारोंसे गूँज उठी थीं—

घन घन है उन्हें जो भारत पै, श्रपना तन मन घन वार चुके ! भारतके लिए वेचेन हुए, भारतके लिए वलिदान हुए !! ओह, मृत्युके प्रति छोटे-छोटे विद्यार्थियोंमें कैसी निश्चिन्तता थी—

शहीदोंकी चिताओंपर जुड़ेंगे हर वरस मेले ! वतनपर मरनेवालोंका यही वाक़ी निशाँ होगा !!

कायरताके लिए उनमें कैसी करारी ललकार थी— गर डर है तेग्रे फौलादीका, तो नाम न ले श्राजादीका, मातम है, इस जा शादीका, ये मंजर है वरवादीका, कुछ क्राना है, तो करके दिखा श्रीर जीना है तो मरके दिखा, नासूरको मेरे भरके दिखा या जौहर ही खंजरके दिखा!

कुछ करके दिखानेवालोंकी यह भीड़ दोपहरको विहार सरकारके सेक्रेंट्रियेटकी ओर चली। भीड़के पैरों तले साफ़-सुयरी, सोधी सड़क थी, पर उसकी यात्रा आसान न थी। रास्तेमें पुलिसकी टोली और कोई अफ़सर मिलता और भीड़को रोककर कहता—वस लौट जाओ, पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारोंपर घटती, वढ़ती और रकती—यह तो वरसाती नदी थी; फिर ये तो जवानीकी वाढ़के दिन थे!

अफ़सर गुस्तेमें भर जाता और उसके हुक्मपर सिपाही लाठियाँ वरसाते। सिर फूटते, हिंहुयाँ टूटतीं, लोग वेहोश हो जाते। मारनेवालोंमें पूरे हाथों भी थे, तो अबूरे दिलों भी थे। वे भी थे, जो हुक्म पानेकों वेचैन रहते और वे भी थे, जो हुक्म पाकर भी कन्नी काट जाते। भीड़ कुछ छितर जाती, पर लोग फिर आ जुटते, नये नारे फूटते, जोश फिर उवाल खा जाता, भीड़ फिर आगे बढ़ने लगती।

यों ही रुकते, बढ़ते, पिटते, उमड़ते यह भीड़ सेक्रेट्रियेटपर पहुँची तो देखा अंगरेज़ जिलाघीश गोरखा पलटनकी टुकड़ी लिये वहाँ पहलेसे मौजूद हैं। उसे देखकर कोई हरा नहीं, खिसका नहीं, उल्टे लोग और भी जोशमें मर गये—

नहीं रखनी सरकार, भाइयो, नहीं रखनी ! ग्रंगरेजी सरकार भाइयो, नहीं रखनी !!

नारोंकी गूँज ऐसी थी कि पेड़-पत्तें तक वोल-से उठे—हिन्दुस्तान छोड़ जाओ ! क्विट इण्डिया ! इन्कलाव जिन्दावाद !

अपने राष्ट्रका तिरंगा झण्डा लिये कुछ किशोर गोल गुम्बदको ओर बढ़े, तो गोरखा फ़ौजने दीवारको तरह अपनेको सामने कर दिया।

अंगरेज जिलाबीशने पूछा—"आंखिर, तुम लोग क्या चाहते हो ?"

एक विद्यार्थीने चमरकर कहा—"हम सेक्रेट्रियेटपर अपना झण्डा लगायेंगे।"

''वहाँके लिए यह झण्डा नहीं है, वहाँ यूनियन जैक फहराता है।'' हिन्दुस्तानकी गुलामीपर उस जिलाघीशने एक कड्वा व्यंग किया।

''अब वहाँ यूनियन जैक नहीं फहरा सकता, यह तिरंगा हो वहाँ फहरायगा।'' विद्यार्थीने कहा।

अंगरेज तमतमा चठा—''ऐसा कभी नहीं हो सकता; जाओ भाग जाओ।''

"हम तो झण्डा फहराकर ही लौटेंगे।" एक दूसरे विद्यार्थीने कहा।
"हूँ!" अंगरेज़का अहंकार गुर्रा उठा—"तुममें जो झण्डा फहराना चाहता हो, वह आगे आये।"

ग्यारह विद्यार्थी भीड़से वाहर हो, एक साथ आगे वढ़ आये; उनका कार्य ही उनका उत्तर था। इन ११ में सबसे आगे जो विद्यार्थी पा, उसकी देहने अभी अपनी १४वीं वर्षगाँठ भी न मनाई थी, पर उसके कन्योंका तनाव ऐसा प्रचण्ड था कि पहाड़के शिखर भी देखें, तो शरमा जायें।

"तुम भी फहराबोगे झण्डा ?" राक्षसी क्रूरतासे अंगरेज जिलावीश-ने पूछा ।

"हाँ, वयों नहीं।" भारतकी आत्मा उस वालकके कण्ठसे कूक उठी। ११ भोले किशोर एक पंक्तिमें खड़े थे। उनके एक ओर थी गोरखा फ़ौज, दूसरी ओर घोड़ेपर चढ़ा अंगरेज जिलाधीय; वातावरण सन्नाटेमें था। "फायर!" जिलाधीशने आदेश दिया कि ११ गोरखे आगे बढ़े। वे आगे बढ़े कि एक साथ ११ राइफलें उभरकर गरजीं—"बढ़ाम!"

जीते-जागते ११ राम-लक्ष्मण पल मारते घरतीपर गिर पड़े, खूनसे लथपथ, पर शान्त!

"फायर!" फिर वह चिल्लाया और सिपाहियोंने गोलियाँ दागीं— वहुत-से लोग घायल हो गिर पड़े, पर मागा कोई नहीं, पीछे हटा कोई नहीं!

"िक्वट इण्डिया! भारत छोड़ो! इन्कलाव जिन्दावाद!" कहीं आकाशमें किसीने अपने कोमल कण्ठसे ये स्वर-भरे कि भीड़में नई लहर आ गई।

जाने किवरसे एक विद्यार्थी सेक्नेट्रियेटके गुम्बदपर जा चढ़ा और उसने तिरंगा झण्डा फहराकर वहींसे ये नारे लगाये!

अंगरेज जिलाबीशका मुँह एक वार तो काला पड़ गया और तब किट-किटाकर उसने कहा—"फायर !"

वह किशोर टूटते तारे-सा घरतीपर आ गिरा ! अस्पतालको मेजपर उसने पूछा—"मेरे कहाँ गोली लगी है ?"

"छातीमें !" डाक्टरने कहा ।

"तव ठीक है, मैंने पीठपर गोली नहीं खाई!" उसने कहा और हमेशाको आंखें मूँद लीं।

इन शहीदोंकी देहसे जो गोलियाँ निकलीं, वे 'दमदम वुलेट' थीं— अन्तर्राष्ट्रीय विधानके अनुसार इन गोलियोंका प्रयोग युद्धोंमें भी वर्जित है, पर अंग्रेजी शासनके लिए उन दिनों न नियम थे, न पावन्दियाँ। गोली मारना, जेलमें ठूँस देना, पीटना, घर फूँकना, गाँव उजाड़ देना और जाने क्या-क्या मामूली वात थी।

उन्होंके एक बादमीके शब्दोंमें—"पुलिस और फ़ौजको गाँवोंमें खुल-कर खेलनेके लिए छोड़ दिया गया था। नेशनल वारफंटके लीडरकी हैसियतसे अपने जिलेके गाँवोंमें घूमते समय मुझे फ़ौज और पुलिसके अत्याचारों, जनताकी सम्पत्तिको लूट-खसोट, गाँवोंको जलाने, गिरफ़्तारीका मय दिखाकर रुपये ऐंठने और कभी-कभी वसूलीके लिए घोर यन्त्रणाएँ देनेकी भी अनेक रिपोर्ट मिली हैं।

पुलिस-द्वारा लूटी गई दूकार्ने तथा जलाये गये गाँवके-गाँव मैंने लपनी बाँखोंसे देखे बौर में मञ्जूर करूँगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी बाँखोंके सामने नाचते रहेंगे। जब मैं एक सभामें सम्मिलित होने जा रहा था, तो मेरी ट्रेन एक स्टेशनपर रकी। मैंने देखा—एक गोरा एक कुत्तेपर निशाना साथ रहा है। यह निशाना चूक गया; क्योंकि कुत्ता बहुत दूर था!

मैंने सोचा-विहार्में इस गोरेके भाई-विरादर ज्यादा भाग्यशील हैं; क्योंकि उनके निशाने उन्हें बहुत ही नजदीक मिल जाते हैं। "आजकल विहारमें आदमी और कुत्तेमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है।" जो बात विहारके सम्बन्धमें कहो गई है, वह सारे देशके सम्बन्धमें भी उतनी ही सच थी।

यह नृशंसता किसं सीमा तक वड़ी हुई थी, इसका एक उदाहरण उसी पटनेकी छातीपर अंगारोंसे खुदा हुआ है। रामिसह पटनाके एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। गोरे फ्रीजी घूमते-घामते एक दिन उनके साफ़-सुथरे घरमें घुस आये। उनका अपराव क्या था; यह कोई नहीं जानता, पर उन्हें जो दण्ड दिया गया, उसे सुनकर नरकका दारोगा भी झेंप जायगा।

लोहेके नोकदार खूँटेपर, जबर्दस्ती उन्हें गुदाके सहारे बैठाया गया और दो गोरे सिपाहियोंने उनके कन्वोंपर अपना जोर डालकर उन्हें तब तक दवाया, जब तक कि वह खूँटा उनके पेट, कलेजे, कण्ठ और खोपड़ीको फोड़कर ऊपर नहीं निकल गया!

क्रूरताकी परिसीमा तब हुई, जब ये गोरे खूँटेमें ठुकी उनकी लाशको, अपनी किसी कलाकृतिकी तरह कई दिन इवर-उवर दिखाते फिरे!

यह १० अगस्तसे १५ अगस्तके वीचकी वात है। उस दिन जो वेदर्द और वेह्या होकर दनादन गोलियाँ दाग रहे थे, उन्हें क्या पता था कि आजसे ठीक ५ वर्ष वाद १५ अगस्त १९४७ को यह वेचारा यूनियन जैक यहाँसे इस तरह खिसक जायगा, जैसे थर्ड क्लासके टिकटका मुसाफ़िर फ़र्स्ट क्लासमें वैठा हो और टिकट-चैकर आ जाय, तो देखते ही चुपकेसे खिसक जाता है और यहाँ यही तिरंगा झण्डा इस ज्ञानसे लहरायगा कि आकाश-गंगाकी लहरें भी उसकी फहरान देखनेको एक वार ठहर जायगी!

## रूसके दमन-दावानलकी उन लपटोंमें-

सन् १९०५ उन दिनों अपने उत्तराधिकारीको अपना चार्ज देनेकी तैयारी कर रहा था। रूसकी जनता वहाँके कुशासनसे तंग थी। निर-क्कुश दमनने खुले आन्दोलनका द्वार सदाके लिए बन्द कर दिया था। जनतामें भीतर-ही-भीतर असन्तोपकी ज्वाला सुलग रही थी। समय पाकर वह कुछ विखरेसे रूपमें रूसके तम्बोफ़ सूवेमें भड़क उठी। जगह-जगह विद्रोहकी घोषणा कर दी गई। जारका साम्राज्य हिल उठा। इस प्रदेशके शासक लुजेनोवस्कोने शासनकी दर्पमयी निद्रासे चौंककर यह देखा, मदने उसे उकसाया और अभिमानने उसे प्रेरणा दी। दमनकी आँवी और भी प्रवल वेगसे घाँ-घाँ कर उठी।

ओह ! अत्याचारके साकार स्तूपसे वे करजाक सिपाही जिसे देखते पकड़ लाते, छरेंसे उसे भून डालते, संगीनोंपर उद्यालते और चौराहोंपर फेंक देते। जिसे चाहते लूट लेते, जिसका चाहते घर फूँक देते और जब चाहते सुन्दर युवतियोंको पकड़ लाते और खुलेआम उनका सर्वस्व लूटते! लुजेनोवस्की यह सब सुनता, इसको तारीफ़ करता और खुरा होता। चारों ओर निर्लज्जता, पैशाचिकता और अराजताकी तामसी तिमन्ना छायी हुई थी।

प्राणोंकां सौदा करनेवाले पागल युवकोंकी गुप्तसमिति इस स्थितिपर विचार करने बैठी । लुजेनोबस्को जनकी आंखोंका काँटा था। दलपितने गम्भीर स्वरमें कहा—''उस दौतानको शफे हस्तोसे मिटा देना ही उसके इन कारनामोंका सच्चा पुरस्कार है।'' ठीक है, पर विजलोंके नंगे तारसे जूझनेका यह नाटक कौन खेले? दलमें एक सन्नाटा छा गया। सभी लोग सिर झुकाये जीवन और मरणकी उस झाँकीका चिन्तन-सा करने लगे। निस्तव्यताके इस घने वातावरणमें एक विजली-सी कींच गई-"मैं चाहती हूँ, यह काम आपलोग मुझे सींपकर, निश्चिन्त हो जायँ।" लोगोंने आँखें उठाकर देखा—२० सालकी पतली-सी एक कुमारी, दलकी सदस्या मेरी स्पिरिडोनोवा स्वेच्छासे अपने और अरिके प्राणींका सीदा तोलनेकी उद्घोपणा कर रही है; जैसे महामाया देवताओंके दलमें शुम्भके वयका आश्वासन दे रही हो।

रहस्यका स्फोट कहाँ नहीं हुआ ? लुजेनोवस्की तक भी न जाने कैंसे समितिका यह प्रस्ताव पहुँच गया। मेरी स्पिरिडोनोवा जेल काट चुकी थी। पुलिस रजिस्टरमें उसका नाम और हुलिया चढ़ चुका था। यह सूचना पाते ही वह उसके फिराकमें चक्कर काटने लगी, पर मेरी न जाने कहाँ अन्तर्वान हो गई—वेप वदलनेकी निपुणताके कारण वह तम्बोफ़में रहते हुए ही पुलिससे आँख-मिचौनी खेलती रही।

महीने बीत गये। वारह फ़ायरका माउजर मेरी स्पिरिडोनोवाकी छाती-से लगा, मुहूर्त्तकी प्रतीक्षा करता रहा, पर पुलिस चौकन्नी थी, लुजेनो-वस्की सावधान था और उसके विष्ठ अंगरक्षक सन्नद्ध थे; वह मुहूर्त्त न मिला, पर वह निराश न हुई और वरावर उस शैतानकी गित-विविका अध्ययन करती रही।

उस दिन १९०६ की १६ जनवरी थी। लुजेनोवस्की शस्त्र-शक्तिसे सम्पन्न एक ट्रेनसे वोरीसौगिलबूक जा रहा था। उसका कम्पार्टमेण्ट सुर-क्षित था और वह निश्चिन्त, पर उससे अगले ही सेकेण्ड क्लास कम्पार्ट-मेण्टमें तम्बोफ़के शाही महाविद्यालयकी यूनिफ़ार्ममें मेरी स्पिरिडोनोवा वैठी जा रही थी, इसे कीन जानता था?

वीरिसौगिलजूकका स्टेशन आया। कज्जाक सिपाहियोंकी लाठियोंने वरसकर प्लेटफ़ार्मको कुछ ही क्षणोंमें मुसाफ़िरोंसे खाली कर दिया। गाड़ीके मुसाफ़िर अपने-अपने डिट्योंके दरवाजोंपर खड़े यह तमाशा देख रहें थे। इन्होंमें एक मेरी भी थी। प्लेटफ़ार्मकी जाँचके वाद शाही चोंगेसे सुसज्जित गवर्नर लुजेनोवस्कोने दर्पसे अपना कदम प्लेटफार्मपर रक्खा। दोनों तरफ घूमती 'अपैंबोंवाले अंगरसकोंकी दो कतारें थीं और उनके वीचमें या दम्भका वह दैत्य; जैसे त्रिशूलके दो छोटे फलकोंके वीचका उभरा हुआ वड़ा फलक।

वाहर जानेका द्वार मेरीकी तरफ था, इसलिए वह उघर मुड़ा। एक क़दम, दो क़दम, घड़ाम! मेरी स्पिरिडोनोवाके माउजरकी पहली गोली लुजेनोवस्कीकी छातीके पार हो गई!

सिपाहो सम्न; जैसे अचानक दो रेलगाड़ियाँ टकरा जायेँ। घड़ाम ! घड़ाम !! घड़ाम !!! छाती और पेटके तीन गोलियाँ तव तक और पार हो गईं! अव सिपाही सँभले, पर न जाने कव मेरी स्पिरिडोनोवा अपने रिवाल्वरकी गोलीकी तरह उछलकर लुजेनोवस्कीके पास पहुँच गई थी। उसका काम पूरा हो चुका था। पाँचवें नम्बरपर उसकी उँगली थो, रिवाल्वरका मुँह उसकी छातीसे लग चुका था, वह आत्माहुतिके लिए तैयार ही थी कि गिरफ़तार हो गई।

पत्थरके उस प्लेटफार्मपर दो मानव पड़े थे। मुमूर्प लुजेनोवस्को और कज्जाक सिपाहियोंको राक्षसो मारसे वेहोश सुकुमारी मेरी स्पिरिडोनोवा! स्टेशनसे दो प्राणी वाहर ले जाये जा रहे थे—अत्यन्त सावधानी और आदरसे सुकुमारशय्यापर अर्घमृत लुजेनोवस्की और अपमान एवं प्रतिहिसासे पैर पकड़कर जमीनपर घिसटती हुई मेरी स्पिरिडोनोवा, पर आज सुकुमारशय्याके उस अधीश्वरको स्मृति घृणाके अम्बारसे लदी हुई है और अपमानकी उस अधिश्वरको तीर वालाका नाम लिखा हुआ है स्वर्णाक्षरोंमें; जाति, धर्म और देशकी संकीर्णताओंसे ऊपर चलिवेदीके उस पवित्र महाग्रन्थमें।

लुजेनोवस्को ले जाया गया, सरकारी अस्पतालमें मृतक घोषित होनेके लिए और मेरो स्पिरिडोनोवा पहुँचाई गई दौतानियतको न्याय-परीक्षाका नाम देनेवाली कोतवालीमें; काँच और कांचनको अग्नि-परीक्षाके लिए। वह काल-कोठरीमें वन्द थी मारसे अवमरी, पीड़ासे क्लान्त और किसी भी प्रश्नके अयोग्य, पर उससे पूछे जा रहे थे पचासों प्रश्न! वह चुप-सी थी—बोल ही न सकती थी। उसका वह मीन अविकारियों को असहा हो उठा। उसे नंगी करके वूटोंसे फुटवालकी तरह उछाला गया, पर इस 'चिकित्सा' से भी वह वोल न पाई, तो दूसरे नुस्खेंके तौरपर एक पतले कोड़ेसे उसकी खाल उड़ाई गई, पर यह नुस्खा भी असफल रहा, तो मकर-ध्वजके उपमें अन्तिम खुराक दी गई। उस वेहोश वालाकों देह जगह-जगह गरम लोहेसे दाग कर, नुकोली चिमटीसे नोच दी गई, पर उसकी वाणी न खुली—पुलिसको उससे उसके दलका पता न चला, न चला। एक सुकुमार कुमारीसे शैतानियतका सम्पूर्ण जारशाही साम्राज्य हार गया।

ओफ वह काल-कोठरी, वह हण्टर, वह दाह और वे तड़कानेवाले चैकड़ों याव, पर विधिके विवानको तरह अटल वह मेरी स्पिरिडोनोवा !

तम्बोफ़की फ़ौजी अदालतमें उसका अभियोग आरम्भ हुआ। वड़ी मुक्तिलसे एक दिन उसकी माँ उससे मिल पाई। यह मिलन कितना करण था। मेरीके शरीरपर जगह-जगह पट्टियाँ वैंबी थीं। उसकी एक आँख फोड़ दी गई थी और उसका शरीर प्रणोंका एक समुच्चय मात्र था। माँका मातृत्व आँखोंसे वरस पड़ा, पर मेरी ममताके इस ववण्डरमें भी स्थिर रही। उसने अपनी माँसे कहा—"मेरा मरण अत्यन्त आनन्दमय होगा माँ! मेरे इस मरण-महोत्सवमें विपादकी कहीं कोई रेखा है, तो यही कि मैं वह पाँचवीं गोली न चला पाई।"

खाँसते-खाँसते बौर खून थूकते-थूकते अदालतमें अपने प्रारम्भिक वयानमें उसने कहा—''जव ज्यादितयाँ यहाँ तक वढ़ गई कि गरीव किसान पिटते-पिटते पागल होने लगे और शोलवती कन्याएँ अपमानकी लज्जामें आत्महत्याएँ करने लगीं, तो मेरी आत्मा मुझे विक्कार उठी और मैंने प्रतिज्ञा की कि मेरे प्राण जायें या रहें, लुजेनोवस्की अब संसारमें नहीं रह सकता!'' पुलिसने उसकी पहचानके लिए एक क्लर्क पेश किया, जो उसके साथ वहुत दिन एक ही दफ़्तरमें काम कर चुका था, पर उसने उसे देखकर गहरे आश्चयंसे कहा—''यह ! यह हरिगज मेरी स्पिरिडोनोवा नहीं हो सकती !'' सचमुच उसकी दशा बहुत ही चिन्तनीय थी—जीवनसे वह क्षण-अण दूर हो रही थी, पर अत्यन्त निश्चिन्त और सन्तुष्ट ! अपने अन्तिम वक्तव्यमें जजसे उसने कहा—''अपने सम्बन्धमें भय और आतंकसे मैं निश्चिन्त हूँ। आपके दण्ड-विधानमें सबसे भयंकर दण्ड फाँसी है, पर उससे बहुत अधिक भयंकर दण्ड में भुगत चुकी हूँ। मेरा सन्तोप मेरे साथ है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अन्याय-अत्याचारको इस भयंकर निशाके अवसानपर समानता, सुख-शान्ति और स्वतन्त्रताका प्रभात अवश्य आयगा। अपनी जनताके इस मुख-शान्तिमय भविष्यके लिए एक छोटे-से जीवनका उत्सर्ग कर देनेसे बढ़कर मेरे लिए और क्या मुख हो सकता है ?''

केस बहुत बिह्या ढंगपर लड़ा गया। वैरिस्टरने अपनी प्रभावपूर्ण वक्तृतामें कहा—''मेरी स्पिरिडोनोवा दारुण अत्याचारोंसे दवी राष्ट्रकी भावनाका साकार रूप है।'' जज इस केससे बहुत प्रभावित हुए, पर फाउंटेनपेन उनकी थी; उसमें स्याही भरनेका काम जारके हाथमें था। उनकी कलम उनकी अंगुलियोंमें थी, पर कलाईपर सत्ताका अधिकार था। मेरी स्पिरिडोनोवाको फाँसीकी सजा घोषित की गई। सारे रूसमें इस दण्डाज्ञाका प्रतिवाद हुआ और यह प्रतिवाद फांसको स्वाधीन भूमिमें भी प्रतिष्वितित हुआ। बहाँके अनेक प्रतिष्ठित पुरुपोंने अपने हस्ताक्षरोंसे एक प्रतिवाद-पत्र जारके पास भेजकर इस निर्णयके प्रति निन्दा प्रकट की। पहाड़ पिघला, ज्वालामुक्तीमें शान्ति-सिल्टिके कुछ छीटे आ पड़े, शासकके दर्प-दीप्त मस्तिष्कमें विवेककी एक रेखा छिटक गई और प्राणदण्ड आजीवन कारावासमें परिणत हुआ! 'आजीवन कारावास'का यह विधान रचते समय जारके मस्तिष्कमें 'आजीवन'का अर्थ कुछ मास ही था; व्योंकि मेरी उस समय क्षयके मृत्यु-कूलेफ्ट झूल रही थी, पर विधिकेन जाने किय

विवानके अनुसार वह स्वस्य हो गई और साइवेरिया भेज दी गई।

बोह साइवेरिया ! जारशाहीके कैंदियोंका कालापानी, पर इसकी स्वतन्त्रताका तीर्थ, भयंकर शीतका घर, पर क्रान्तिकारियोंकी ज्वाला-मुखियोंका केन्द्र!

मार्गमें स्थान-स्थानपर उसका अपूर्व स्वागत हुआ। जव वह साइवेरिया-के उस आतंकपूर्ण वन्दीगृहमें पहुँची, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके स्वागतके लिए निर्वासित क्रान्तिकारी उत्सुक थे और आतंक एवं पशुताका आश्रय वह वन्दीगृह लाल झण्डियोंसे सुर्माण्डत था। यह वन्दी जीवनके विश्वव्यापी महत्तत्त्व तिकड़मकी ही एक झलक थी। साथियोंका यह सहवास मेरी स्पिरिडोनोवाके लिए और भी स्वास्थ्यकर सिद्ध हुआ, पर शीघ्र ही वह यहाँसे हटाकर एक दूसरे वन्दीगृहमें भेज दी गई।

यह बन्दोगृह ! पैशाचिकताके प्रतिविम्ब अत्याचारी जारकी प्रतिहिंसा-का साकार रूप । जीवनको सन्न कर देनेवाला वह सूना एकान्त, क्रुड राक्षसके खुले जबड़ेकी तरह भयंकर भवन और दया एवं मानवतासे शून्य वे जेल-अधिकारी, जैसे कंसके रूसी संस्करण ! संक्षेपमें रूसी स्वतन्त्रताका मूल्य चुकानेवाली तराजू ! जो यहाँ आया, विक गया, लौटनेवाला यहाँ आयेगा क्यों ?

मेरीने इसे चारों ओरसे देवा और सब कुछ समझ लिया। उसके दाह-व्याम ओठोंपर मुसकराहटकी एक रेवा लिच गई, जैसे जारके अभाग्य-धनपटलमें विजली चमक उठी। जेलके उस निर्मम रक्षकने ताड़कर उसकी तरफ़ देखा; जैसे कह रहा हो, यहाँ हास्यका प्रवेश निपिद्ध है पनली, पर उसे क्या पता, यह वह हास्य है, जो जातियोंके भाग्यका निर्माण करता है और जो सत्ताके सुदृढ़ दुर्गोंको देखते-देखते खील-खीलकर खण्ड-हर कर देता है।

बोह, काले होंठोंकी वह मुसकराहट ! दमन-दानवके महादुर्गकी डायनामाइट !!

## अविसीनियाके उस सूने शहरमें

सभ्य युगके शैतानी साधनोंसे इटलीने अपंग अविसीनियाको परास्त कर दिया। बुद्धिके महास्तूप उस सम्राट् हेल सिलासीको मुसोलिनीके दर्प-दीप्त हुङ्क्षारों-सी राक्षसी गैस-वर्पाके सामने झुकना पड़ा। युद्धकी घोपणासे पूर्व उसके सामने कुछ शर्ते रक्खी गई-आजादीके मोलपर सुख-सुविधाके कुछ टुकड़े उसके सामने फेंके गये, पर उसने घृणाकी अवेदी छाया फेंकिकर उनकी चमक फीकी कर दी और वीर सत्याग्रहीकी तरह अभिमानके स्वरमें कड़ककर कहा--मूर्ख! अविसीनियाके सिपाही आजादीकी दीपियलापर पतंगोंकी तरह जलकर राख हो जाना जानते हैं, सरकसके शेरोंकी तरह हण्टरोंके सपाटेमें कला करना उन्हें नहीं आता!

"ओ, दीपशिखाके पतंगे! ये देख मेरे मोटर और मैशीनगर्ने!" इटलीका अभिमान गरज उठा, पर अविसीनियाके चक्करदार बीहड़ पयोंमें टकराकर उसकी यह गर्जना चुप हो गई।

"रास्तोंका यह मायाजाल सोलहवीं शताब्दीका अभिमान था। आज रणचण्डीका नर्तन साबे हुए मैदानोंमें नहीं होता, दुर्गोंकी दुर्गमताका अजेय अभिमान अब टूट चुका, मृत्यु सुन्दरी अब आकाशके अमित प्रांगणमें, अपने वम-भरे विमानोंमें अरिके प्राणोंका संकलन कर थिरका करती है।" इटलीकी धमनियाँ धमक उठीं।

अविसीनियाके हठीले होठोंपर मुसकानकी एक मन्द रेखा छिटक गई, पर गम्भीरताके आंचलमें झाँककर उसके भीतरकी सान्त्वनाने कहा—"नेरे अजेय पर्वतोंकी इन घनी कन्दराओंमें तेरे वम और विमानौंका प्रयेश असम्भव है पागल!"

इटलीका सैन्यवल गम्भीर हो उठा। उसके मुख-मण्डलपर विह्नुलताकी

कम्पन झलक उठी । जरा सोचकर उसने कहा—"खैर तेरी कन्दराक्षोंका इलाज भी मेरे पास है।" जहरीले गैसोंकी तरफ उसका संकेत था, पर सम्राट्की जेवमें राष्ट्रसंघकी युद्ध-नियमावली पड़ी थी। उसकी लोहेकी जिल्दपर हाथ रखकर सम्राट्ने कहा—"राष्ट्रसंघका कोई सदस्य इस हिययारका प्रयोग नहीं कर सकता।"

स्वार्थी साम्राज्योंकी चालभरी चितवनें समर्थनकी संकेतमयी मुद्रामें चमक उठीं। अविसीनियाका भोला सम्राट् अभिमानसे भर गया। यहीं उसकी भूल थी और अविसीनियाके भावी पराजयकी आवार-शिला इसी भूलमें निहित थी। वह नहीं जानता था कि राजनीतिकी दुनियामें सौहार्द्र और शत्रुता निरर्थक शब्द हैं और क़ानून २वड़की तरह शक्तिशालीकी ओर ही खिचते हैं।

राष्ट्रसंघको नियमावली बहुत दिनों जिन्दा रहो, पर गैसको गर्वीली फुहारें फेंकनेवाला इटली विजयोत्सव मनाता रहा और नियमोंके नियन्त्रणका नारा वुलन्द करनेवाला अविसीनिया गुलामीकी नई चुमनेवाली वेडियों- में वैंच गया। नियम नियमोंके लिए हैं, व्यावहारिकताकी वस्तु है शक्ति! इसे वह मूल गया था और भूलकी यही ह्वेल मछली सन्तोपके सागरमें तैरनेवाली उसकी स्वतन्त्रताको निगल गई!

दूसरे महायुद्धके फलस्वरूप अविसीनियाकी ये वेडियाँ कट गईं और वह फिरसे स्वतन्त्रताका उपभोग करने लगा, पर यह १९३६ से १९४६ तककी कहानी हैं। इसी इटली और अविसीनियाके इतिहासमें १९०४का भी एक पृष्ट है, जब अविसीनियाके नंगे पैर लड़नेवाले योद्धाओंने इटलीके वौखलाये सिपाहियोंको पीटकर अपनी सीमासे वाहर भगा दिया था, जैसे जहरके कुत्ते मोह-मायामें भटककर शहरमें आये हुए जङ्गली गीदड़को उसके कान और दुम नोचकर लौटा देते हैं।

तभीकी एक वात है।

युद्ध दो दिनसे वन्द था। अविसीनियाके सिपाही एक शहरमें डेरा

डाले विश्राम कर रहे थे। सरदार अपने खेमेमें बैठा कुछ सोच रहा था। गुप्तचरने आकर उसे सूचना दो—''इटलीकी फ्रीज अचानक आक्रमणकी मावनासे इघर ही वड़ी चली आ रही है।'' आगे बढ़नेका अवसर न था, इसी स्थानपर लड़नेका अर्थ था, शहरकी वर्वादो। सरदारने कुछ क्षण सोचा। उसका सघा हुआ हाथ उसके कुलिश-कठोर कन्येपर झूलनेवाली विगुलपर जा पड़ा। शहरका सारा वातावरण एक मर्मस्पर्शी आवाजसे गूँज उठा। शहर खाली कर देनेकी आज्ञा हुई। वे वाजिदअली शाहके वंशज न थे कि किला टूटनेपर भी भागनेके लिए जरीकी जूतियाँ पहनानेको मुसकराती, इठलाती वाँदीकी जरूरत पड़ती। कुछ ही घड़ियोंमें शहर सूना हो गया। सरदार अपने खेमेके वाहर खड़ा था और उसके पास खड़ी थी उसकी लड़की १५ सालकी सुकुमारी, जैसे चित्रकारीसे चित्रित दृढ़ताका अजेय स्तम्भ। सरदारने भी चलनेके लिए क़दम उठाया।

#### "मैं नहीं भागूँगी पिताजी !"

सरदारने चौंककर देखा, उसकी वेटी छाइना तनी खड़ी है, जैसे गर्वीला गजेन्द्र भव-भवकर बढ़ी आती मेल ट्रेनसे टक्कर छेनेको छाइनपर अड़कर खड़ा हो गया हो! वापका वात्सल्य उमड़ आया। स्नेहकी वूँदोंसे उसने उत्सर्गकी उग्रताको शान्त करनेका प्रयत्न किया, पर छाइना न मुकी— उसके विचारोंकी आकाशचुम्बी पैनी नोकपर पिताके उपदेशका पानी न ठहरा। देरका समय न था। सरदारने छाइनाके सिरपर हाय रखा— "वेटी! मेरे देशकी इज़्जत तेरे हाय है। दुस्मनोंको अगर हमारा भेद मिल गया, तो आज अविसीनियाके मस्तकपर पराजयकी कालिमा पुत जायगी।" छाइना जरा और तन गई। यह अटल हिमालयका मूक प्रतिवाद था। सरदार चला गया।

लाइनाने घरसे निकालकर अविसीनियाका एक राष्ट्रीय सण्डा अपने मकानपर लगा दिया और वहीं बैठकर वह कुछ सोचने लगी। पोड़ी देरमें इटलीके सिपाहियोंकी हुंकारसे सारा शहर गूँज उठा । वे उत्तेजित थे, पर उस राक्षसी उत्तेजनाके उपयोगका कहीं अवसर ही वहाँ न था।

अण्डेकी फहरानने उनके कप्तानका व्यान अपनी ओर खेंचा, तो वह कुछ चुने हुए सिपाहियोंके साथ उचर वढ़ गया। अपने झण्डेकी वल्लीसे कमर लगाये वहाँ लाइना खड़ी थी। शासनकी टोनमें कप्तानने कहा— "तुम कौन?"

"अविसीनियाकी एक वालिका।" लाइनाने घीमे स्वरमें कहा।
''ये सव लोग कहाँ जा छुपे हैं वेटी?" नम्रतासे कप्तानने पूछा।
''यह वतानेकी बात नहीं है कप्तान!" गम्भीरतासे लड़कीने कहा।
"यह वात तो तुझे वतानी ही पड़ेगी लड़की।" कप्तान कड़ा हो उठा।

यह आनेवाली आपत्तियोंकी पूर्व-सूचना थी। लाइनाके होठोंपर खेल गई मुसकानकी एक हल्की-सी रेखा। यह कप्तानके चैलेञ्जकी स्वीकृति थी।

"हाँ तो, बताती है या नहीं शैताँन लड़की ?" सेनापितके स्वरमें कप्तानने कहा !

"अपने देशकी आजादीके लिए अगर मर मिटना शैतानियत है कप्तान, तो फिर वल और वैभवके दम्भभरे दर्पमें झूमकर किसी ग़रीवके प्राणोंको रौंदने निकल पड़ना ही क्या देवत्व है ?"

लाइनाने शान्त स्वरमें कहा । कप्तानकी मानवता सिहर उठी । उसने लाइनाकी ओर प्यारकी आँखोंसे एक वार देखा, पर शीव्र ही उसका फ़ौजी दम्भ उमड़ पड़ा । उसकी आँखें जल उठीं, होठ फड़के, मुट्टियाँ वैंच गईं और उसका दाहिना बूट लाइनाके घुटनोंपर जा पड़ा । लाइनाका सिर झण्डेकी वल्लीसे टकरा गया ।

"अविसीनियाक सरदारोंकी लड़िक्याँ कप्टोंसे खेलना पत्यरके प्रसूर्ति-घरमें ही सीख लेती हैं कप्तान!" लाइनाने उसी ठण्डे स्वरमें कहा। "तो ले, खेल कप्टोंसे!" कप्तान आगे वड़ा और उसने अपने दोनों दानवी वूट लाइनाके छोटे-छोटे पैरोंपर रखकर उन्हें कुचल दिया, पर लाइना न हिली, न चीखी!

"मेरे हृ दयमें जो रहस्य छिपा है, उसे तुम सारे शरीरको इसी तरह कुचलकर भी नहीं पा सकते।" लाइनाने दृढ़तासे कहा। कप्तानका वल हारकर झल्ला उठा। उसने लाइनाका सिर पकड़ा और उसे पूरे जोरके साथ वल्लीसे टकरा दिया। लाइनाके पैर कप्तानके वूटोंके नीचे कुचलकर खूनसे लथपथ थे। लाइनाके घुटनोंका खून टपककर कप्तानके काले वूटोंको लाल कर रहा था; जैसे मानवताकी अपील दानवताके काले कदमोंमें आ पड़ी हो और लाइनाका सिर वार-वार झण्डेकी वल्लीपर पटका जा रहा था, पर लाइना शान्त थी। वल्लीमें उसका सिर ठुक-से लगता, कप्तान आसुरी अहंकार आंखोंमें भरकर उसकी तरफ़ देखता—बोल अब तो वतायगी वह वात? और लाइना हैंस पड़ती। फिरसे उसका सिर वल्लीसे टकरा दिया जाता।

लाइनाकी वाणो न खुली। कप्तानका अभिमान न पसीजा। वह उसे घसीटकर शहरके उस चौराहेपर ले आया, जहाँ उसके दूसरे सायी इकट्टा थे। इतने दुश्मनोंके वीच लाइना इकली थी, पर जिसके साय आत्माका वल है, वह डरेगा क्यों और उसे डरायेगा कौन? सिंहनी-सी निर्मीक वह लाइना खड़ी थी और कप्तान उसके उरस्यलसे भेद निकालनेका सायन खोज रहा था। कप्तानकी वेचैनीपर वह हैंस पड़ी। कप्तान भूनकर छछून्दर हो गया।

लाइना घुटनोंतक जमीनमें गाड़ दी गई और उसके मुन्दर, पवित्र छोटे-छोटे स्तन काट डाले गये, कप्तानने गरजकर कहा—"सब तो वतायगी वदमाश लड़की ?"

"किसी विलासी युवककी वासनाका शिकार होनेवाल स्तनोंको मानृ भूमिके पवित्र यज्ञमें आहुति कर देनेके लिए मैं तेरी कृतक हूँ कन्तान !" लाइनाने कहा। कप्तानका सैनिक-दर्प दिलत हो हुंकार उठा । हण्टरोसे लाइनाकी खाल खिंचने लगी । ओह, वह दृश्य ! घुटनोंतक जमीनमें गड़ी हुई लाइना, अर्वनग्न और स्तन-हीन लाइना, हण्टरोसे पिटती हुई लाइना । सैनिकोंकी उद्दण्ड भीड़, लाइनाका जहाँ कोई नहीं और दर्पका वह दानव कप्तान, लाइना विचलित हो उठी । उसकी देह जर्जर हो काँप गई, मन वेक़ावू हो चला ।

कप्तानको तेज आँखें इसे भाँप गई। उसने कहा—"तुम यह कप्ट क्यों पा रही हो लाइना ? वताओ, वे कहाँ जा छुपे हैं ?"

कप्टोंसे कॉपती जीभ रहस्यका उद्घाटन करने चली। लाइनाका देश-भक्त हृदय विकल हो उठा। उसने देखा, कम्बख्त जीभ घरका चिराग्र होकर घर जलाने जा रही है। पिताकी वाणी उसके कानोंमें गूँज उठी— "मेरे देशकी इंज्जत तेरे हाय है लाइना।" उसके शरीरमें विजली-सी कींच गई। उसका दायाँ हाय, उसके कुरतेकी जेवमें जा पड़ा। एक तेज चाकू अब उसके हाथमें था। कप्तान जबतक चींके, लाइनाने उसे फुर्तीसे खोला और अपनी पूरी जीम काटकर कप्तानके सामने फूंक दी।

हण्टर लिये कप्तान सामने खड़ा था। रक्तरंजित चाक्रू लाइनाके हाथ-में था और उसके मुँहसे खूनकी बार वह रही थी, पर अब वह हैंस रही थी। उसके हास्यमें 'खिल-खिल' का मघुर स्त्रर नहीं था 'बी'''' बी'''' बी' की बीर गर्जना थी। कप्तान कांप गया। गड्ढेसे निकालकर लाइना मरनेके लिए सिपाहियोंके वूटोंमें फेंक दी गई। लाइनाका शरीर कुचल दिया गया, पर विरोधी सेनाके मनपर उसके देशकी वीरताकी एक ऐसी छाप पड़ गई, जो युद्ध-शास्त्रकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी।

लाइना आज नहीं है, पर अविसीनियाके उस चौराहेपर खड़ा उसका कैंचा स्टैच्यू आज भी लाइनाके उत्सर्गकी प्रसादी विश्वके युवकोंको वाँट रहा है। उसकी इस प्रसादीमें कप्तानके काले कारनामोंकी याद है, लाइना- को दृढ़ताका वरदान है, कर्तन्यकी, भावना है, उत्सर्गकी उज्ज्वलता है, सजीवताका संदेश है, लक्ष्यके लिए—वातके लिए, आनके लिए, मर-मिटनेकी प्रेरणा है और इन सबसे वढ़कर युवकोंके लिए आजादीकी क़ीमत-का ऐलान है! लाइना मरकर भी अमर है और उसका दान विश्वके जीवन-कोपकी बहुमूल्य निधि है।

# ळाल अंगारोंकी उस मुसकानमें!

### [ ? ]

"मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज।"

रणयम्भोरके राजा हमीर अपने दरवारमें बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसीने पुकारा—"मैं आपकी शरण आया हैं महाराज!"

हमीरने आँखें ऊपर चठाईं, तो एक वहादुर मुसलमान उसके सामने । सिर उसका झुका, गला उसका व्यथासे भरीया और मुद्रा उसकी पीड़ित !

''कौन हो तुम ?'' हमीरने पूछा।

"महाराज, में दुिखया हूँ, मेरे प्राण संकटमें हैं, आपकी शरण आया हूँ !" आगन्तुकने कहा।

आगन्तुककी पूरी कहानी यों—"मेरा नाम माहमशाह, काम सिपाही-गिरी । वादशाह अलाउद्दीन खिलजीका खादिम । एक मामूली वातपर वादशाह नाराज और मेरे लिए फाँसीका हुकम । वे घड़ियाँ नजदीक कि जब फाँसीका फन्दा दम घोंटकर मेरी लाशको चील और कुत्तोंके लिए एक स्वादिष्ट नाश्तेकी तरह फॅक दे कि मैं जेलसे फरार और अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए यों आपकी शरणमें हाजिर—मेरी रक्षा कीजिए महाराज !"

हमीरने ग्रीरसे माहमशाहको देखा। माहम बहुत घवराया हुआ था। "दिल्ली और रणथम्भोरके बीचमें तो राजपूतोंके कई राज्य हैं; तुम उनमें क्यों नहीं गये माहम ?" हमीरने गम्भीरतासे पूछा।

और भी दीन होकर माहमने कहा—"महाराज, मैं सबके दरवाजे , गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका; क्योंकि मैं दिल्लीके वादशाह खलाउद्दीन खिलजीका भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज करना नहीं चाहता।" हमीरने अपने सलाहकारोंकी ओर देखा और उन्हें अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी—-"महाराज, माहमशाहकी तलवार आज आपके द्वार शर-णार्थी है, पर कल तक वह हमारे खुनकी प्यासी थी। हम उसे अपनी छायामें ले, दिल्लीके तस्तकी लपलपाती क्रोचाम्निको न्यौता क्यों दें?"

"यह दिल्लीके तख्तकी लपलपाती क्रोधाग्निको न्यौता देनेका सवाल नहीं है सरदारो, यह कर्तव्यका प्रश्न है, आनका प्रश्न है। जब माहम इस द्वारसे निराश लौटेगा, तो स्वर्गमें हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उस दिन उन्हें स्वर्गके सुख-साजोंमें काँटोंकी चुमनका अनुभव न होगा?" हमीरने आवेगमें पूछा।

बीमें हो सरदारोंने कहा—"महाराज, आपकी बात परम पित्र हैं, पर कर्तव्यकों भी तो एक सोमा है !"

"कर्तव्यकी सीमा ?" भड़ककर हमीरने पूछा—"कर्तव्यकी सीमा है कर्तव्यकी सीमा है कर्तव्यकी पालनमें मुख मिलेगा या दुःख, जय होगी या पराजय, यह दूकानदारीकी वृत्ति राजपूतींको शोभा नहीं देती। माहम दारणार्थी है, दारणार्थीको रक्षा राजपूतका कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्लीका वादशाह नाराज हो या दुनियाका वादशाह !"

सामन्त-सरदार अव महाराजकी भावधारामें अवनाहन कर, बुद्धिते टूर भावनाके क्षेत्रमें पहुँच गये थे। उनके मुँहते निकला—"धन्य महाराज!"

हमीरने अपने सिहासनसे एठ माहमको यपपपाया और छातीसे लगा लिया। हमीर इस समय आसमान थे, तो माहम घरती। दोनोंका यह मिलन देख, रणयम्भोरके सूखे-टूँठे वृक्षोंमें नई कोपलें फुट आई।

हमीरने कहा—"माहमशाह, रणथम्मोर अब तुम्हारा ही घर है। बारामसे यहाँ रहो और विश्वास रक्खों कि अब किसीकी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ़ तिरछी बाँबोंसे देखे। कोई कप्ट हो, तो हमें कहना—जाओ!"

### [ २ ]

कानों-कान यह उड़ती खबर दिल्लीके वादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुँची, तो वह तमतमा उठा—हमीरकी यह हिमाकत कि मेरे चोरको वगलमें ले।

"क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहमको यों अपनी छत दी ? खैर, मैं भूलोंको माफ़ करना जानता हूँ। कोई वात नहीं—माहमको अपनी देख-रेखमें मेरे सुपूर्व करो और अपने क़सूरकी माफ़ी माँगो !" अलाउद्दीनका यह सन्देशा हमीरके पास पहुँचा, तो वह मुसकराया और उसने वादशाहको लिखा—"माहमको शरण दो है, कोई नौकर नहीं रक्खा और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतोंकी रक्षा करना मेरी जाति-का संस्कार है। सपनेमें भी उम्मीद न रिक्षए कि माहमको मैं आपके दरवाजे लाऊँगा और जो मुनासिव समझें सो कीजिए!"

जवाब क्या था, एक पलीता था, जिसने खिलजीके वारूदमें आग लगा दी और उसने कुछ दिन वाद ही अपनी फ्रीजोंके साथ रणथम्भोरका किला घेर लिया।

''लड़ाई-झगड़ेसे क्या फ़ायदा हमीर, ला माहमको मुझे सींप दे !'' खिलजीका यह आखिरी सन्देशा था।

"लड़ाईसे मैं नहीं डरता और जीवनकी आिखरी घड़ीतक माहमकी रसा करूँगा!" हमीरका यह आिखरी उत्तर था।

दूसरे दिन रणटुन्दुभि वज उठी। ऊँची पहाड़ीपर वना रण-यम्भोरका किला और उसके चारों ओर फैली शाही क्रोजें। घमासान लड़ाई, जिसमें एक तरफ़ शक्तिका दर्प, तो दूसरी तरफ़ ग़ैरतकी पच। एक तरफ़ अपने वादशाहके लिए लड़नेवाले फ्रोजी, तो दूसरी तरफ़ अपनी वातके लिए मर मिटनेवाले सिपाही। एक तरफ़ भरपूर सावन, तो दूसरी ओर भरपूर आन। लड़ाई क्या—एक वातकी वाजी और यह वाजी, जिसका निशाना एक आदमीके प्राण और इस एक प्राणके लिए हजारों प्राण, सरसोंके एक दानेकी तरह, हथेलीपर।

दोनों तरफ़ हजारों योद्धा काम आये। वादशाहकी ताक़त जितनी छीजती, दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीरकी शिवत-धाराकी जो लहर वह जाती, वह जाती—वह फिर न लौटती। हर टूटती तलवार सौको निम्नानवे करती और हर गिरता सिपाही हजारको नौ सौ निम्नानवे—व्ययके रास्ते खुले हुए थे, तो आयके वन्द। कारूँका खजाना और कुवेरका कोप भी यों कव तक टिक पाता; रणथम्भोरकी सैन्य-शिक्त और खाद्य-सामग्री कम पड़ चली!

हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहमशाह आकर खड़े हो गये। "कहिए शाह साहब, क्या बात है?" हमीरने उनसे कहा।

"अर्ज यह है कि मेरी वजहसे आपका बहुत नुक़सान हो चुका। मैं आपकी मुसीवतोंको और ज्यादा वढ़ाना नहीं चाहता और वाददाहके पास जानेकी इजाजत लेने आपकी खिदमतमें हाजिर हुआ हूँ।" माहमदाहने बहुत ही नम्र स्वरमें कहा।

हमीरने पूरी गम्भीरतासे कहा—"शाह साहव, यह लड़कोंका खेल नहीं, युद्ध हैं। फिर क्या भाप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ। जो वचन आपको दे चुका हूँ, उसे मरते दम तक निवाहूँगा। इस लड़ाईमें आपकी बहादुरीके चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार-जीत तो बहादुरको क्रिस्मतके दो सितारे हैं, इनकी फिक्क न कीजिए!"

लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भण्डारीने खबर दी—"बाज खानेका सामान समाप्त है।"

रणयम्भोरके किलेमें एक सभा हुई कि अब क्या हो ? माहमशाहते बहुत खुशामदें कीं, वह बहुत गिड़गिड़ामा कि उसे बादशाहको सींपकर सुछह कर ली जाय, पर उसके प्रस्तावका समर्थक यहाँ कोई दूमरा न या। सचाई यह है कि हमीर और उसके सायियोंके सामने यह प्रश्न हो न पा

कि हम कैसे वचें ? उनकी विचार-दिशा तो केवल यह थी कि अब हम कैसे लड़ें ? भावुकताका ऐसा ज्वार विश्वके इतिहासमें शायद ही कहीं और आया हो ?

फैसला हुआ कि कल किलेका द्वार खोल दिया जाय और जमकर युद्ध हो—इस युद्धका स्पष्ट अर्थ या आत्माहृति, सर्वस्व समर्पण । जीतकी कामना सिपाहीको उत्साह देती हैं, तो विजयकी आद्या उसे वल, पर ये कामना और आशाके झूलेपर इयरसे उधर और उधरसे इयर कूटनेवाले सिपाही न थे—इन्हें झूलना नहीं झूमना था, इन्हें कुछ वूझना नहीं, वस जूझना था। क्या सचमुच ये गीतामें विणित निष्काम कर्मयोगके सर्वोत्तम जीवित स्टैच्यू न थे?

और क़िलेमें यौवनकी किलकारियाँ भरतीं, इन स्त्रियोंका क्या होगा ? े उन्होंने फ़ैसला किया कि हम क़िलेका द्वार खुलनेसे पहले जौहर करेंगी!

अव वे सव निश्चिन्त थे; जैसे उन्हें जो करना था, कर चुके थे! रातको ये सव सो रहे थे, सुबह जल्दी उठनेके लिए और सुबह इन्हें जल्दी उठना था—हमेशाको सोनेके लिए! ऐसी जीवन्त नींद रातके सितारोंने फिर नहीं देखी, यह वे हमेशा आपसमें अब भी कहा करते हैं।

पो फूटो, तो सब जागे और पुरुपोंने नित्यकर्मोंसे निपट, सबसे पहले एक विशाल चिता सजायी। स्त्रियोंने पूजन किया, कीर्तन किया। वे अपने-अपने पतियोंसे मिलीं। पुरुपोंने उन्हें प्यारसे थपथपाया, उन्होंने उनके पर छुए। ओह, आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रृंगारमें थीं, जैसे जीवनकी सर्वोत्तम यात्रापर आज उन्हें जाना या और यों वे अपनी दर्पदीप्त गितसे चिताकी ओर चलों—जैसे स्वयंवरके बाद दुलहनें अपने रथकों ओर वढ़ रहीं हों!

यह लो, वे चढ़ गई चितापर और बैठ गई पास-पास अपनेको सँमाले सँवारे। कुछने सुना, कुछने कहा-"अच्छा अब स्वर्गमें मिलेंगे।" और चिताकी लपटोंमें वे विर गईं। क्या आत्माकी अमरताका ऐसा विश्वास और मृत्युका इतना मनोरम वरण इतिहासके किसी और पृष्ठमें भी इतने प्रदीष्त रूपमें लिखा गया है ?

किलेका द्वार खोल दिया गया और रणयम्मीरके योदा रणमें कूद पड़े। रण या यह, दिल्लीकी फ्रौजोंके लिए, रणयम्भोरवालोंके लिए तो यह आत्मदानका यज्ञ ही था। वे यज्ञकी श्रद्धांसे युद्धमें उतरे। माहम और हमीर साथ-साथ आगे वढ़े और काल वनकर वरते। दूसरे सिपाही भी खूनको आखिरी बूँद तक लड़े!

क्या इन योद्धाओं को रक्त-पिपासा समाधिस्य योगियों को तरह आत्म-लीन न थी ! बोह, रणयम्भोरकी ये शहादतें, ये बिलदान, ये कुर्वानियां; जो वीरताके इतिहासमें अपना जोड़ नहीं रख़तीं और आज सिदयों के बाद भी जिनसे अगरवित्तयों-सी जीवनके सौरभकी भीनी एवं प्रेरक गन्ध क्षा रही है।

दुनियाकी अधूरी मापामें आजका विजेता अलाउद्दोन खिलजी अपने जयकार सुनता रणथम्भोरके किलेमें घुसा, तो वह उसकी आत्माके चारों . ओर गूँजती एक हुँसीसे हकवक हो गया !

यह हैंसी किसकी थी ? वहाँ यह हैंसनेवाला कीन या ?

यह हैंसी उस दहकती चिताके लाल अंगारोंकी थी, जो कह रही थी— "मूर्ख अलाउद्दीन, तू रणयम्भोरकी ईटोंको ही जीत सका, उसको इज्जत, उसकी ग़ैरत और उसकी वीरता सदा अजेय है !"

और रणयम्भोरके खण्डहर आज भी, उस अजेय दीरताके गान अँधेरी रातोंमें आकाशके तारोंको सुनाया करते हैं!

# जलती चिताकी उस गोदमें

इवर देवता, उचर राक्षस, एक तरफ शिव, दूसरी तरफ शैतान और बीचमें मनुष्य । मनुष्य एक लचकदार चीज, जो वदल सकती है, इसमें भी और उसमें भी । आजका इन्सान अपने वार्ये हाथ थोड़ा वढ़ जाय, तो कल राक्षस और दायें हाथ वढ़ जाय, तो देवता—प्रकृति और परमात्माके बीच-की एक अजव कड़ी यह मनुष्य !

राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर, ईसा और मुहम्मद, तुलसी और नानक, रामकृष्ण और गाँधी, विवेकानन्द और रामतीर्थ, रैदास और मीरा; विश्वके सब महापुरुपों और सन्तोंने अपने जीवनमें जो चमत्कारी कार्य किये, उनका वाहरी रूप, उनके समयकी परिस्थितियोंके अनुसार कुछ भी क्यों न हो, उनके उपदेशोंकी भाषा संस्कृत हो या अरबी, पाली हो या प्राकृत, हिन्दी हो या गुरुमुखी, उसका उद्देश्य एक है—मनुष्य और राझसके बीच दीवार खड़ी करना और मनुष्यको उसके दायें हाथ—देवत्वकी और बढ़नेको बढ़ावा देना।

इस दोवार और वढ़ावेके सिम्मिलित रूपका ही नाम वर्म है। मनुष्यने आज गाँव वसा लिये, शहर बना लिये, उसने अपनी एक नई सम्प्रताकी रचना कर डाली, ठीक है, पर अपने आरम्भमें वह जंगली था और वहीं एक दिन उसने अपनी नंगी देहको पत्तों और छालोंसे हँककर और फूलों एवं वेलकी लताओंसे सजाकर इस सम्प्रताकी नींव रक्खी थी।

क्षाज भी उसके भीतर, भीतरके भी भीतर, वह वृत्ति शेप है और वह इन दीवारोंको फूल-पत्तियों-वाहरी आचार-विचारोंसे सजाने लगता है। यह सजावट उसकी आँखोंमें प्यारकी, स्नेहकी, ममताकी एक रेखा खींचती है और यही रेखा आगे वढ़कर पूजाकी भावनामें वदल जाती है और यों मनुष्य उन दीवारोंके उद्देश्यको मूलकर उन्हें पूजने लगता है। पूजने लगता है कि उन्होंमें लीन रहता है और अपने दायें हाय—देवत्वकी ओर बढ़नेसे रुक जाता है।

यह अज्ञानका रूप है और अज्ञानके अधिष्ठाता हैं राक्षस । वे भूल-भुलैया दे, इस दीवारमें आ वसते हैं और इस तरह मनुष्य उनके माया-जालसे निकलते-निकलते फिर उसीमें रम जाता है। प्रकृतिका अद्भुत विधान है कि नये सुवारक आते हैं और उसे फिर सावधान करते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यमें ईरानमें भ्रातृत्व और समानताका संस्थापक इस्लाम ही राज्य-धर्म था, पर सामाजिक जीवनको एक अजीव दशा थी । राजा और उसके सामन्त जनताका शोपण करते, उसे चूसते और इस तरह लाखों इन्सानोंको इन्सानियतका कंकाल वनाकर थोड़े-से बड़े आदिमियोंके घरमें रोशनी होती और खुशबूदार पुलाव पकते।

स्त्रियोंकी—मनुष्यको जन्म देकर पालनेवाली मातृजातिकी—दशा गुलामोंने से भी वदतर थी। समाजमें, परिवारमें, जीवनमें, न उसका कोई अधिकार था, न माँग। आम जनताके लोग भूले थे, कंगाल थे, पर उनकी तरफ़ किसीका व्यान नहीं था और सचाई तो यह है कि उन्हें स्वयं भी अपनी तरफ़ व्यान देनेका अधिकार नहीं था। शिक्षापर कुछ ऊँचे खानदानोंका ही अधिकार था—स्त्रियों और ग्ररीवोंके लिए पड़ना असम्भव था—असम्भव क्या; एक गुनाह! यों सारे समाजपर जड़ता छाई हुई यो और इस क्रूर जड़ताको हो धर्म कहा जा रहा था।

समयने एक सुधारकको जन्म दिया । उनका नाम था—मुहम्मद अली वाव ! वावका अर्थ है द्वार — वे कहते, मैं एक नये प्रकासका हार हूँ । यह नया प्रकास था—सव धर्मोकी मूलमें एकता, स्प्री-पुरुपकी समानता, शिक्षा और सम्पत्तियद्र नर-नारीका समान अधिकार !

धर्मान्यता बुराई है, पर जब शासक ही धर्मरक्षाका ठेवेदार हो, तो यह बुराई विष-बुझो बरछोते भी अधिक भयानक हो जातो है। ईरानका

शाह बावको क्यों सहता ? वर्मान्य राजसत्ताका नारा है — 'अपनी वातसे हटो या घरतीसे !' सुवारकके भाग्यका भरोसा है जेल और वैभव है फाँसीका तख्ता । वावने जाने कितनी जेलोंका पानी पिया और अन्तमें शहर तुवरेजमें उसे फाँसी दे दी गई। उसे अपनी वात समाजसे कहनेकों कुल सात साल मिले, पर आज संसारमें उनके नामपर सिर झुकानेवालोंकी तार्वाद २० लाखसे ऊपर है।

इन्हीं सात वर्षीके वीच एक दिन !

ईरानकी शाही मस्जिद, जुमेकी नमाज, आँगनमें एक तरफ सजे-घजे मौलवी और रईसजादे, दूसरी तरफ गरीव नागरिक, फटे हाल और दवे बुचे-से; सबसे आगे इमाम और सबका मुँह मस्जिदकी तरफ सब सिजदेमें।

सिजदेसे सब उठे, तो हजरत इमामके पास एक काला बुरका; जमीन-पर पड़ा बुरकेका कपड़ा या कपड़ेका खाली बुरका नहीं, ठुकेसे घुटनों और उमरे-से कन्वोंवाले जीवित मनुष्यको अपनेमें लिये एक काला बुरका!

सबकी आँखें उघर, फटीकी फटी आँखें और सब विस्मय-विमुख ! प् तभी उस बुरकेमें फूट पड़े बुलबुलसे बोल—मीठे, पर पैने; जैसे शहदसे सनी कटार!

वुरकेके बोल कुछ इस तरह थे—"आप लोग अभी नमाज पढ़ रहें थे, पर संसार-मरमें फैले इन्सान और इन्सानके बीच एकताकी, माई-चारेकी रापय ही तो नमाज है! आपने खुदाके सामने सिज़दे किये, पर खुदा कहाँ हैं? वह किताबोंमें नहीं हैं, किताबें उसे पानेकी राह बताती हैं, पर उनमें खुदा नहीं हैं। खुदा हमारे भीतर हैं, इसलिए संसारके मनुष्योंकी सेवा ही खुदाको पानेकी सच्ची राह है। आज वर्म-स्यानोंपर स्वािंययोंका कब्जा है, यहाँ हम शैतानको पा सकते हैं, खुदाको नहीं!

मेरी वात झूठ है, तो मैं पूछती हूँ कि खुदाके इस पवित्र राज्यमें ये

एक तरफ़ गरीव क्यों हैं ? ये एक तरफ़ अमीर क्यों हैं ? ये एक तरफ़ चूसने वाले क्यों हैं ? ये एक तरफ़ चुसनेवाले क्यों हैं ?

क्या कहते हो तुम कि बौरतोंमें आत्मा नहीं होती ? और क्या कहते हो तुम कि औरतें सिर्फ भोग-विलासको चीर्जे हैं ? गलत, घोखा, वेईमानी और सरासर झूठ; खुदाको निगाहोंमें, मजहवके सायेमें औरत और मर्द बरावर हैं—उनमें कोई फर्क नहीं, उनके हकूकमें कोई फर्क नहीं

वोल बन्द हुए, तो बुरका हिला और दो कमलनाल-सी कोमल-भुजाओंने अपनेको ढके उस बुरकेको फाड़कर तार-तार कर दिया। अब सबने सामने एक जवान औरत; जिसका रंग चाँदनी-सा और रूप गुलाव-सा जिसके बोल बुलबुल-से, स्थिरता पहाड़-सी और गरमी ज्वालामुकोकी तरह, पत्थरकी अहिल्या-से सब जहाँ-के-तहाँ खड़े रह गये; सन्न भी और सन्नाटे-में भी। सबको ऐसा लगा कि ईरानमें एक भयंकर भूकम्प उमड़ आया है!

यह तरुणी ताहिरा थी । अपने बूढ़े वापकी इकलीती वेटी, अपने स्नेही पितकी पत्नी, अपने गुरुकी शिष्या, जिसने नये प्रकाशने उने घरके पुटे यूऐंसे निकालकर क्रान्तिके प्रचण्ड चीराहेपर खड़ा कर दिया था।

मस्जिदकी यह घटना एक आँघीकी तरह नये-नये नयोंमें ईरानके घर-घर फूँल गईं। सबके सामने एक ही प्रश्न था—ओह, अब भग होगा रे यह कोई मामूली बात न थी—एक जवान औरत, खुले मुँह, मस्जिदके बीव और नमाजके बढ़त !

जिस घरमें ताहिरा लाडों पली थी, वहीं उनपर पहली चीट पड़ी— उसे लोहेकी मोटी कॅजीरोंमें वाँचकर, एक अँघेरे कमरेमें यन्द कर दिया गया। उसकी कोमल देहपर कोड़े पड़े, वह भूखी रही, उसे वदमाय दताया गया, पर वह अपनी वातसे न हटी, न हटी!

एक दिन इसी रूपमें उसका पति उससे मिला। यह उसे देखकर से पड़ा, तो ताहिराने कहा—"रीते क्यों हो ? यह सब तो मेरा एम्त्रान है। घबराओं मत, में इसमें पास हूँगी।"

शाहने एक दिन उसे अपने दरवारमें बुलाया। वह उसके व्यक्तित्वका प्रशंसक था। मीठे-मीठे उसने कहा—''तू पागल न वन ताहिरा, अपनी यह हठ छोड़ दे।" जवाव सुननेको दरवारके लोगोंको आँखें फैल गईं, पर उनके कानोंमें पड़ा—''यह पागलपन नहीं है शाह! यह तो एक क्रान्ति है। मैं रहूँ या मिट जाऊँ, गरीवी और अमीरी, औरत और मर्द, अत्याचार और दीनताका यह संघर्ष उस दिनतक नहीं रुकेगा, जवतक इन्सान और इन्सानके वीच इस संसारमें समानता क्रायम नहीं जाय!"

लोग गुस्सेसे मसमसा उठे। फिर भी संयमसे शाहने कहा—"जानती है इस ज़िदका नतीजा ?"

"कोड़े, क़ैद और फाँसी; खूव जानती हूँ शाह!" ताहिराने मुसकराकर कहा, तो सबके मनका क्रोध कुछ और पैना हो गया!

एक दिन शहरमें ताहिराका जुलूस निकाला गया और सबसे कहा गया कि वे जुलूसको देखें। संसारके इतिहासका यह एक अजोव जुलूस या— सुनयना, सुवयना, सुमुखी, सुकण्ठा, सुकुमारी ताहिरा एक खच्चरकी पूछसे पैरोंके द्वारा वैंधी थी और उसका बढ़ सड़कपर घिसटता जा रहा था। कुछ लोग तड़प रहे थे, मचमचा रहे थे, पर बोल न सकते थे और कुछ लोग खुश थे, तालियाँ वजा रहे थे!

शाह भी यह जुलूस देखने आया और देखकर रो पड़ा। ताहिराने, लहूलुहान ताहिराने उससे कहा—"रोते हो शाह, क्यों?" और वह हँस पड़ी—ओह यह हँसी, प्रलयकी विजलियोंसे भी अधिक वेचक। शाह जल उठा—पता नहीं क्रोधसे या अपनी वेबसीसे। उसने हुक्म दिया—"झोंक दो इसे आगमें।"

श्रीर ताहिरा, जीती-जागती ताहिरा चौराहेपर चिता सजाकर जला दी गई। चिताकी लपटोंमेंसे भी लोगोंने उसकी मुसकराहट देखी। यह मुसकराहट ईरानके शाहकी घन-सम्पदापर एक लानत थी, जिसे चाहती, तो ताहिरा एक ही मुसकराहटमें पा लेती! "छोड़ दो ताहिराको !" शाहका हुनम लिये सिपाही दौड़ा बाया, पर तव वहाँ ताहिरा नहीं, उसकी जली-सुलसी लाश हो बाक़ो थी। वह उस समय बोल सकती, तो शायद कहती—"मुझे तुम्हारी मेहरवानियोंको जरूरत नहीं, ज्वालाकी ये लपटें मुझे मुवारक !"

# श्रीसके उन तूफ़ानी दिनोंमें

शक्ति सेवाका सम्बल हैं। शक्तिशालीका वास्तिवक अर्थ है सेवक । जितनी शक्ति उतनी सेवा। जिसमें शक्ति नहीं, वह सेवा क्या करेगा, पर शक्ति एक पैनी वारकी तलवार हैं। उसका मुँह सेवाकी ओर ही रहे, तो वह दैवी वरदान है और वह गर्वकी ओर हो जाय, तो अभिशाप वनकर सर्वनाशका ताण्डव करने लगती हैं।

शक्तिका सदुपयोग सद्भावनाका जनक है और दुरुपयोग असन्तोप का । वह असन्तोप एक निराकार डायनामाइट है, जो शक्तिके पर्वतोंको खील-खीलकर विखरा देता है । शक्ति, उसका दुरुपयोग, असन्तोपका जन्म और उथल-पुथल; विश्वके सम्पूर्ण विष्लवोंका यही इतिहास है ।

ग्रीसमें भी असन्तोपकी यह ज्वाला भीतर ही भीतर वरसोंसे मुलग रही थी। तोप, वम और फीजोंका अभिमानी द्यासक उसे देख ही न पाता— देखकर भी उसके परुष् होठोंपर खेल जाती उपेक्षाकी मुसकान, पर इतिहास साक्षी है, दर्पसे दीप्त उपेक्षाकी यह मुसकान-रेखा सदा ही विपत्ति-की पूर्व-सूचना सिद्ध हुई हैं।

अवसर आया, असन्तोप भड़क उठा, क्रान्तिकी अंगारमयी लाल लपटें सारे देशमें यू-यूकर जल उठीं। वे १९३५ के तूफ़ानी दिन थे। असन्तोपकी गहराईमें कुछ कमी थी, सावनोंका संगठन कुछ ठीक न हुआ था, इसलिए क्रान्ति उठी, भड़की और विफलताके महासागरमें माबी सफलताकी खोज करने चली गई, पर वह मरकर भी अमर हुई और उसका अस्थिपिजर मैसेडोनियाके जंगलोंमें पड़ा-पड़ा विश्वकी कायरता और मूर्वता-पूर्ण सन्तोपको वीरता, प्रवृत्ति और आत्मत्यागका सन्देश देता रहा।

उसकी उम्र अभी २१ साल थो—यौवनको मस्ती, उसकी दैहिक सुन्दरतामें मिलकर खिल उठी थो और वह चाहती, तो किसी सुन्दर युवाको अर्थाङ्गिनी वन, ऐश कर सकती थी, पर उसका मन क्रान्तिपयका अनु-घावी था, स्वातन्त्र्य-भावना उसने मांके दूधके साथ पी थी और विद्रोह उसे विरासतमें मिला था।

उसका नाम हेलेना मेट्रोपोलेस था और विश्व-विख्यात कि . वायरनकी वंशघर थी। उसकी वीर माता सर्वियन रेडक्रासकी बोरसे काम करते हुए बिल हो गई थी और उसका वाप सर्वियनोंको बोरसे लड़ते हुए शहीद हुआ था। मृत्युकी ममतामयी गोदमें सदाके लिए आँखें मूँदनेसे पहले उन्होंने अपनी प्यारी हेलेनाके नाम पत्रमें लिखा था—''मुख और दु:ख तो मनके विकार मात्र हैं। जीवनमें दे आते-जाते ही रहेंगे, पर तुम सदा न्याय और स्वतन्त्रताका आदर्श अपने सामने रखना।''

वहादुर वाप और सेवावती जननीकी इस वीर पृत्रीने पिताके इस आदेशका सदा पालन किया। प्रारम्भने ही उसकी प्रवृत्ति विद्रोहात्मक थी। १८ वर्षकी वयमें वह तलवारकी धारपर खेलना और खिलाना सीप गई थी और उस क्रान्तिसे पूर्व ह्वाई जहाज चलानेकी शिक्षा लेरही थी।

ग्रीसके क्रान्तिदलकी वह प्रमुख सदस्या थी। दलने इसके आकर्षण, बीरता और संगठन्-शक्तिसे प्रभावित होकर ही क्रान्तिकारी महिलाओं की सैनिक टुकड़ीके संगठनका गुरुतर कार्य इसे सीपा था और राज्यकान्तिके आरम्भमें ही इस दलका संचालक पद इस दीरवालाको दिया गया था। इसका खिचाव गजवका था। वह किसी होनहार लड़कीको देखती, उनमें बार्ते करती और दूसरे ही दिन दलवाले देखते कि एक नई सदस्याका दीक्षा-संस्कार हो रहा है। भीतरके असन्तोषको भड़का देनेमें इसे कमाल हासिल था और इस कमालका ही यह एल था कि इसकी स्वयंसे दिवाओं ग

दलके युवकोंको ही चक्करमें नहीं डाला, समर्थ अधिकारियोंको भी स्तन्य कर दिया था।

हेलेना राज्य-सत्ताकी आँखोंमें काँटा थी। इसकी वीरता, दूरदिशता और चकाचींव मचा देनेवाली स्फुरणाने उन्हें चक्करमें डाल दिया था। उन्होंने उस दिन हेलेनाको जीवित या मृत गिरफ़्तार करनेपर एक बड़े पुरस्कारकी घोपणा को थी, पर उसने अपने सैनिकोंकी सहायतासे स्टेमा नदीका विख्यात पुल उड़ाकर उसी दिन सरकारी फ़ौजको किंकर्तव्यविमूढ़-सा वना दिया था और देखनेवालोंने देखा, क्रान्तिके सफल होनेकी सम्भावना उस दिन बहुत बढ़ गई थी।

चुलवुलापन और अट्टहास उसकी अपनी चीजें थीं। वह एक जाल विद्याती और उसके दुश्मन जब उसमें फँस जाते, तो वह जोरसे हैंस पड़ती। चारों ओर उसका यह भयङ्कर अट्टहास गूँज उठता और दुश्मनों-पर बूल-सी पड़ जाती। विरोधी फौजका कमाण्डर उससे परेशान था। ऐसी थी उसकी वगावत।

समय-समयपर उसने सरकारी फ़ौजसे घमासान लड़ाइयाँ लड़ीं थीं। उस दिन भी ऐसा ही दिन था। वह शाही फ़ौजके छक्के छुड़ा रही थी, पर उसके सैनिक पीछे छूट गये और वह अकेली शत्रुओं दे दलमें घर गई। उसने देखा—अब वह अधिक देर तक वहाँ नहीं ठहर सकती। अपमानका एक नक्ष्मा उसकी आंखों में घूम गया! गिरफ़्तारी, शत्रुओं ने न्यायालयमें नीचा सिर, न्यायावीशकी अपमान-जनक घमकियाँ, छछोरे सिपाहियों के व्यङ्ग, कोड़ों की सजा और फाँसी!

वह काँप गई। उसके अन्तस्थलमें उसके वीर पिताकी वह वसीयत चमक उठी—'न्याय और स्वतन्त्रताका आदर्श सदा सामने रखना।' उसका मुख-मण्डल आत्माकी ज्योतिसे प्रदीप्त हो उठा। देखते-देखते उसने खंजर निकाला, हवामें उसे चमचमाया, हैंसकर उसे एकवार चूमा और फुर्विसे अपनी छातीके पार कर दिया। सघा हुआ उसका दाहिना हाथ मुठपर धा, खूनकी घारा वह रही थी, चेहरेपर दृढ निश्चयका ओज था, ओठोंपर मुसकान थी और उसकी देह समर-भूमिमें पड़ी लोट रही थी। मरण-महोत्सवकी वह शान देखकर दुश्मन चिकत रह गये। वन्दूकके घोड़ोंपर पड़ी उँगलियाँ वहीं एक गईं, तलवारकी मूठोंपर जमी कलाइयाँ ढीली पड़ गईं। वीरताका सारा वाता-वरण कुछ क्षणके लिए करुणाकी अमन्द मन्दाकिनीमें तैर चला।

उफ़, उसके जीवनका सदा साथी वह खंजर ! यह महाकिव वायरनका खंजर था—उसकी किवता-सा पैना और उसकी कला-सा चमकदार, देखने-में सुन्दर और व्यवहारमें मर्मभेदी । हेलेनाको यह पवित्र परम्पराके रूपमें प्राप्त हुआ था।

व्यक्तिगत स्वार्थोंके लिए अपना ईमान और देशकी इज्जतका सौदा करनेवाले टोडी-विभीषण कहाँ नहीं हैं? क्रान्ति विफल हो गई, इसलिए हेलेना अब केवल एक विद्रोहिणी। उसकी लाश जंगलके एक कोनेमें अप-मानपूर्वक फेंक दी गई। यही क्रान्ति सफल होती, तो जगह-जगह हेलेनाके स्टैच्यू खड़े किये जाते और ग्रीसके सारे उपवन अपनी सुमन-सम्पत्ति उसके शवपर बखेर, कृतार्थ होते!

मानवताके इतिहासमें जय और पराजयका कोई महत्त्व नहीं। ये दोनों एक स्थिति-विशेषके नाम-मात्र हैं, इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि पराजित होकर भी वीरताके इतिहासमें हेलेनाका नाम अमर है।

बोह, स्फुरणामयी, बंगारमयी, विद्रोहमयी वह हेलेना !

# स्वतन्त्रता और संहारके उन अद्भुत चणोंमें

#### [ ? ]

देशके लिए फाँसी पानेवालोंकी हमारे यहाँ कमी नहीं और न उन्हीं की, जिन्होंने खुळी आँखों और खुळी छातियों देशके लिए गोलियाँ खाई, पर वे तो जीवित शहीद थे। उनकी सारी जिन्दगी एक शहीदकी जिन्दगी थी। वे उनमें न थे, जो मरकर शहीद होते हैं; वे उनमें थे, जो जीते-जी शहीद होते हैं—शहीद होकर भी जीते हैं!

हमारे राष्ट्रके उन शहीदोंका शत-शत अभिनन्दन, जो हँसते-हँसते जीवनके मोहको जीतकर फाँसी चढ़ गये और गोलियाँ पी गये, पर उनकी मीत उनके अधीन न थी। उनकी विलहारी कि उन्होंने मृत्युको मित्र वनाया; उसके भयको उन्होंने जीत लिया, आत्मसात् कर लिया, पर जिनकी वात मैं कह रहा हूँ, वे निराले ही शहीद थे। मृत्यु इनकी मित्र नहीं थी, दासी थी। वह उन्हें देखती रही, पर पास न आ सकी और जब उन्होंने चाहा कि वह आये, तो वह झिझकी, शुरू ठक न सकी।

वे मृत्युञ्जय शहीद सरदार अजीतसिंह थे; १५ अगस्त—भारतकी स्वतन्त्रताका जन्मदिन, जिनकी यादमें हर साल श्रद्धांके फूल चढ़ाता है।

उनके जीवनकी कहानी वहुत लम्बी है। वह इतनी विषम है कि कहीं उसमें टीले, तो कहीं उसमें खड्डे। यह कहानी कभी फिर सुनाऊँगा, आज तो उनकी मृत्युविजयका पुण्य परायण करके ही आइये, पवित्र हो लें।

अपनी उठती जवानीमें वे भारतसे वाहर चले गये और वहाँ भारत-की स्वतन्त्रताके लिए जो वन पड़ा और जो जव सूझा, करते रहे। अँग्रेज उनसे परेशान थे, घवराते थे और भारतकी ओर मुँह करके उनके खड़े होनेसे भी वेचैन हो उठते थे। पिछली लड़ाईके आरम्भमें हिटलरने एक वार तो अंग्रेजोंको हिला दिया कि अब गिरे, अब गिरे, पर अजेय लेनिनग्राहने हिटलरकी नींव उखाड़ दी और अंग्रेज-अमरीका मिलकर उभर चले। उन्हीं दिनों १९४३ में अमरीको रक्षा पुलिसने सरदार अजीतिसहको इटलीमें गिरफ़्तार किया और अंग्रेजोंको सींप दिया। वे जर्मनीके नजरवन्दी कैम्पमें रक्खे गये, जहाँ अपने खर्चपर भी वे दवा और पूरी खुराक न ले पाये।

कैम्पसे वे अँघेरी कालकोठरीमें बन्द कर दिये गये। दुनियाने समझ लिया कि सरदार अजीतसिंह अब कभी इस कोठरीके वाहरका आकाश न देखेंगे और देखेंगे भी तो उस दिन, जब गोली उनका स्वागत करनेको तैयार होगी!

उनको बीमारी बढ़ती जा रही थी और भारतमें उनके सम्बन्धकी चर्चा भी। अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने बीचकी राह खोज निकाली और सरदार साहब-को कालकोठरीसे निकालकर टी. बी. के बीमारोमें रख दिया। चारों ओर टी. बी. ही टी. बी. और उनके कमजोर फेफड़े! वस आज-कल-परसों, दोनोंमें दोस्ती हो ही जायगी। गोली भी वचेगी और गाली भी न मिलेगी! दुनिया सुनेगी—सरदार अजीतसिंह टी. बी. में मर गये।

भारतके इस महान् सपूतके साथ सैनिक क्रूरते भी क्रूर व्यवहार कर रहे थे, पर उनको इच्छा-शक्ति उन्हें बचा रही थी। फिर भी उनकी देह छोहा न थी कि चोट पड़ती और उनपर कुछ असर ही न होता—उन्हें दमेके दौरे पड़ने छगे। वे घंटों बेहोश रहते और ऑखें फटी रह जातीं, वे कराहते रहते, पर उनकी कोई खोज-खबर न छेता।

उनके रक्षकोंकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें विना किसी हथियारके मार डालना ही तो थी ! उन्होंने वादमें अनेक पत्रोंमें लिखा या—""" फ्रींज मेरी मृत्युका लक्ष्य लिये चल रही थी।"

[ २ ]

युग वदला, लड़ाईका पासा अंग्रेजोंके हाय आया, पर उन हायों,

जो कमजोरीसे काँप रहे थे। भारतमें अन्तरिम सरकार वनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयानमंत्रीके पदपर वैठे।

देशके इस वुजुर्ग सरदारको देखनेकी आवाज कोने-कोनेमें उठ खड़ी हुई। पंडित नेहरूकी दृढ़ताने अपना काम किया और सरदार अजीतसिंह दिसम्बर १९४६ में लन्दन लाये गये। वहाँ उनका जो स्वागत-सत्कार हुआ, उसने उन्हें ताजगी दी और तब ७ मार्च १९४७ को वे कराची और एक सप्ताह बाद दिल्ली पहुँचे। यहाँ उन्होंने देशके औद्योगीकरणके सम्बन्ध-में प्रमुख नेताओंसे सलाह की और विदेशी विशेपज्ञोंकी सहायता लेनेका परामर्श दिया।

९ अप्रैलको वे लाहौर पहुँचे । वहाँको राजनैतिक स्थिति बहुत गंभीर थी, फिर भी सभी राजनैतिक दलोंने उनके स्वागतसमारोहमें हाथ वेंटाया। गरमी उनके लिए असह्य थी, इसलिए वे डलहौजी भेज दिये गये। यहाँ उनका स्वास्थ्य थीरे-धीरे सम्हलने लगा।

#### [ ३ ]

तीसरी जून सन् १९४७; भारतकी स्वतन्त्रता और भारतका वटवारा, एक साथ घोषित किये गये । रेडियोपर पंडित नेहरू, मि० जिन्ना, सरदार वलदेवसिंह और लार्ड माउंटवैंटनने अपने सन्देश स्वर्थ सुनाये ।

सरदार अजीतसिंहने रेडियो सुंना, तो वे धकसे रह गये। उन्हें बहुत गहरा बक्का लगा। उन्होंने अपनोंसे साफ़-साफ़ कहा—''मेरे लिए यह अस-म्भव है कि मैं अपनी आंखों भारतको खण्ड-खण्ड होते देखूँ।"

देशमें १५ अगस्तको स्वतन्त्रता-महोत्सवको तैयारी हो रही थी और सरदार अजीतिसह वेचैन थे। कई दिन पहले उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी और दूसरे लोगोंसे कहा—"मैं यह पसन्द करता हूँ कि १५ अगस्तको स्व-तन्त्रताकी घोषणा अपने कानों सुन लूँ और इस दुनियासे चला जाऊँ। इस तरह मैं अपनी जिन्दगीका वह मक़सद भी अपनी आँखों पूरा होते देख लूँगा और आनेवाली वुराईको देखनेसे भी वच जाऊँगा।"

उनको वात सबने सुनी, पर किसीपर भी इसका असर न हुआ; क्योंकि उनका स्वास्थ्य वरावर सुघर रहा था।

यह है १५ अगस्त १९४७ :

देश स्वतन्त्र हुआ, अंग्रेजोंका शासन खत्म; यों सरदार साहवका स्वप्न पूर्ण और उनके जीवनका यह महान् दिन ! सचमुच वे उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने रोशनी की, मिठाई बाँटी।

रेडियोपर अपने कानों भारतके स्वतन्त्र होनेकी घोषणा सुनी, सोचते रहें। उन्हें छोटा-सा दिलका दौरा पड़ा, पर उन्होंने अपनेको सम्भाल लिया और ठीक समय सोने चले गये।

सवेरे कोई ४।। वजे उन्होंने अपनी पत्नी और अपने मेजवानको जगाया। देखनेमें वे खुश और स्वस्थ थे, पर उन्होंने कहा—"मैं अपना विदाई-सन्देश लिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं इस संसारको छोड़ रहा हूँ।"

उनको वात निश्चित स्वरमें कही गई थी, पर किसीको उसपर विश्वास न था, फिर भी डाक्टरको बुलाया गया। डाक्टरने उनका पूरी तरह मुआ-यना किया और कहा—"सब कुछ एकदम ठीक है।"

उन्होंने भी डाक्टरकी वात सुनी कौर मुसकरा दिये। ओह, विश्वके इतिहासकी यह अद्भुत मुसकराहट! उन्होंने कहा—''डाक्टरका विश्वास मत करो और मेरा सन्देश लिख लो। संसार भरमें मेरे मित्र हैं। उनसे इस समय मैं कुछ कह जाना चाहता हूँ। मैं उनसे विना कुछ कहे ही चला गया, तो वे शिकायत करेंगे और उन्हें यह मालूम हुआ कि तुमने मेरी वात नहीं लिखी, तो वे तुमसे नाराज होंगे!"

उनकी वात टालनेकी हिम्मत किसमें थी—उनकी बात टालना ही कौन चाहता था, पर डाक्टरने कहा—"विदाई-सन्देश लिखनेसे इनका यह वहम कि मैं मर रहा हूँ एकदम पक्का हो जायगा और उससे इनका हार्टफेल हो सकता है।"

डाक्टरकी बात सबके मन भाई और उनका आग्रह वहानोंमें वहलाया गया—उन्होंने भी जिद न की। सबने इसे उनके वहमका शमन समझा। लम्बे कौचपर वे बैठे रहे, पैर पृथ्वीपर टिकाये। मुद्रा गम्भीर, गहरे चिन्तनमें डूबे। अचानक उन्होंने पैर ऊपर फैला लिये और कमर तिकयेसे टिका दी।

इशारेसे सरदारनीको उन्होंने अपने पास वुलाया। वह उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई। सरदार वोले—''मैंने तुमसे शादो को थी और
मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें आराम पहुँचाऊँ, तुम्हारी सेवा करूँ, पर तुम्हें
मालूम है कि मैं एक वड़े काममें, हम सबकी माँ भारत माताकी सेवामें लग
गया, उसीमें जिन्दगी गुजार दी। फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हारे
वारेमें मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सका और मेरी वजहसे तुम्हें बहुत
तकलीफ़ उठानी पड़ीं। अब यह मौक़ा आया था कि तुम्हारी कुछ सेवा
करता, पर जो कुछ होनेवाला है, उसे देखना मेरे वसका नहीं, इसलिए
मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे सामने मैं क़सूरवार हूँ, पर तुम मुझे सच्चे दिलसे
माफ़ कर देना।"

और पहले इसके कि सरदारनी कुछ कहे, उन्होंने झुककर दोनों हायों-से उसके दोनों पैर छू लिये। अब वै पूरे अपने कोचपर ये कि पैर फैले हुए और तकियेके सहारे वैठे—अघलेटे।

एक-दो मिनिट वे यों ही रहे और तव उन्होंने पूरे जोरसे पुकारा जय हिन्द । आवाज कमरेमें गूँजी कि एक लम्वा साँस और वस यही था उनका अन्तिम साँस !

## रोमकी उस अँधेरी दुनियामें

कभी आगे और कभी पीछे! सुवह इघर और शाम उघर। जय और पराजयके अन्तरका सन्तुलन करके परिस्थितियोंसे आँख-मिचौनी खेलना, राजनीतिक जादूगरोंके पैतरे हैं विदे बढ़ता है, हटता नहीं। हारा करते हैं, नवशोंके आधारपर शोणितकी प्याससे उन्मत्त, रणमूमिसे दूर वैठे युद्धका संचालन करनेवाले कमाण्डर। जो जान हथेलीपर लिये, शहीदीका लक्ष्य साघे हृदयके सम्पूर्ण अरमानोंकी तन्मयताके नशेमें घरसे निकला है, विश्व भरमें मछलीकी आँख ही देखनेवाले अर्जुनकी तरह, अपने घ्येयके अतिरिक्त और कुछ जिसे दीखता ही नहीं, वह हारेगा क्या? वीरताके विश्वकीयमें हारका अध्याय ही नहीं है।

मिटना ही जिसकी साघ है, उसकी पराजय कैसी? उसके लिए विपाद कहाँ, श्रान्ति कहाँ? विश्वकी बौतानियाँ अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ आयें, गरजें, उसे क्या भय? स्वर्गका प्रलोभन दुःख भरी इस दुनियामें उत्तर पड़े और लाख रूप बदलें, जिसे अपने लिए कुछ चाह नहीं, अपने पास कुछ रखना नहीं, उसे क्या? उसकी आँखोंमें प्रलोभन सवल सात्त्विकताका बाना पहनकर झाँकता है, कटुता मधुरताके रसमें पगकर उसके आँगनमें खेलती है और आँसू मुसकानकी स्वर्णमयी किरणोंमें प्रतिविध्वित हो खिल उठते हैं।

अखण्ड यौवन, अमिट स्फुरणा, अथक उल्लास और अम्लान प्रगति वीरताके शब्द-चित्र हैं। सफलताके सुनहले वातावरणमें तो मुर्दे भी वोल उठते हैं, असफलताके घने अन्यकारमें भी जिसके अरुण अघरोंपर मबुर मुसकान दोयजके चाँदकी रेखा-सी चमक उठती है, असली वीर वह है। ब्रूनो ? हाँ, बूनो वीर था। अपने विश्वासके लिए वह जीवन मर

0152,3

लड़ता रहा। सफलताके ऊँचे सिंहासनपर वैठनेका अवसर उसे नहीं मिला, पर दम्भकी सारी दुनिया थी एक तरफ़ और वह था एक तरफ़; फिर भी कभी उसका पैर क्का नहीं और उसका उद्धत ललाट कभी झुका नहीं। वीर बूनोके जीवनकी चरितार्थता यही है।

सोलहवीं शताब्दीके मध्याह्नमें रोमके एक सिपाहीके घरमें उसने आँखें खोलीं और नेपल्समें अपने चचाके घर उसका विद्यारम्भ हुआ।

उसने इटालियन भाषा पढ़ी और लेटिन, ग्रीक एवं स्पेनी भाषाओंपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया।

विज्ञानमें उसकी रुचि थो, गणित उसे प्रिय था, किव होकर तो शायद वह जन्मा ही या और संगीतका उसने गहरा अध्ययन किया। चार भाषाओंका ज्ञान और गम्भीर पाण्डित्य प्राप्त करनेके वाद वह १५ वर्षका हुआ। उसके किशोर मुखपर गम्भीर पाण्डित्यकी आभा खिल उठी। चारों ओर उसकी प्रशंसा हुई, पर उसकी भूख बहुत गहरी थी। भोला-सा वह कुमार एकान्तवासके लिए निकल पड़ा; जैसे ध्रुव भगवान्की खोजमें। वूढ़ोंने उसे समझाया, वयस्कोंने दाम्पत्य-रसका निरूपण किया, पर वह सिपाहीका पुत्र था; चारों तरफ़ दृष्टि डालकर वह आगे वढ़ गया।

१३ वर्ष ! ओह, वे लम्बे तेरह वर्ष, उसने एकान्तमें विताये । सतत साघनामें स्नानकर उसका गम्भीर अध्ययन निखर आया । उसके जीवनका प्याला ज्ञानके सीमरससे लबरेज हो छलक उठा । वह भीतरसे बाहर आनेके लिए मचलने लगा । बूनोने अपनी एकान्त साघना-कुटीसे बाहरकी ओर झाँका ।

चारों ओर वर्मके नामपर शैतानियतका आतंकपूर्ण साम्राज्य छाया हुआ था। वर्माव्यक्षोंकी तृती बोल रही थी और ये वर्माव्यक्ष दानवी दम्मके पताकेसे, अत्याचारकी मूर्ति, दर्पके दैत्य और विचारोंको स्व-तन्त्रताके शत्रु, अन्वविश्वासके संरक्षक, शक्तिके सामन्त और अनाचारके अंगरक्षक। बूनोकी साधना विद्रोही हो उठी, वह सिहरकर वाहर आया। उसकी वाणीसे फूट निकला—"अंघे होकर शैतानियतके पीछे दौड़ने-वालो, आँखें खोलो, वृद्धि भगवान्का सर्वोत्तम वरदान है, किसी भी पथको, विचारको, वृद्धिकी कसौटीपर कसकर क़दम बढ़ाओ !"

अन्ध-विश्वासकी उस अँघेरी दुनियामें बूनोके वृद्धिवादकी यह गर्जना प्रलयकालीन विजलीकी तरह कौंच गई। जनता चौंकी और स्वार्धान्य धर्माधिकारी सजग हुए। उन्होंने देखा—उनके दुर्जय दुर्गमें नाटा-सा एक आदमी कहीसे घुस आया है और गुरुडम-गढ़की दोवारें उसकी गर्जनासे टकराकर कौंप रही हैं। दुरिमसिन्धयौं प्रारम्भ हुई, पादरी खड्गहस्त होकर उठे, पर बूनो तवतक आगे वढ़ गया।

जिनोईज प्रान्तमें कुछ दिन बैठकर उसने ज्योतियका गहरा अव्ययन किया और पृथ्वीके घूमनेका वह जोरदार समर्थक हो गया, दूसरे लोकोंके अस्तित्वमें भी वह विश्वास करने लगा। यह उसका दूसरा भयंकर अपराध था।

धर्मोंके सम्बन्धमें वह सिह्ण्णु धा—मतमेदका स्वागत उसे अभीष्ट था, पर अपनी आत्मा और विवेकका मूल्य भी वह जानता था। धर्मान्यता एवं गुरुडमके उस अँघेरे युगमें वह वैज्ञानिक बुद्धिवादकी प्रतिष्ठा चाहता था।

ईश्वरमें उसका दृढ़ विश्वास था, पर उसका ईश्वर ईसाई घर्मके किसी खास सम्प्रदायके ऊलजलूल नियमोंमें शावद्व न था और न वह गिरजाघरमें ही सीमित था। इस सम्बन्धमें ब्रूनोका ज्ञान साधनामय अन्तर-दर्शनके आलोकमें भारतीय वेदान्तका सच्चा सहगामी था।

मानवताका वह पुजारी था, पर मानवताके विरोधियोंपर उसकी वाणी अंगार वनकर वरसती थी, उसके तर्क श्रिशूल हो उठते थे और उसकी गर्जना उन्हें तिलमिला देती थी। उसकी भाषण-कलामें ओज था, प्रवाह और ज्यावहारिकताकी सरसता थी, पर उस युगकी जनता धर्मान्यताके अन्येरे कूपमें डुविकयाँ ले रही थी, इसिलए उसतक अपनी आवाज पहुँचाने . में उसे काफ़ी देर लगी, पर वह निराज्ञ न हुआ।

वह एक देशमें पहुँचता, कुछ करारे भाषण देता, कुछ लेख लिखता और कुछ पुस्तकें प्रकाशित करता। धर्माधिकारी चौंकते, उसपर चोटें करते और वह दूसरे देशमें वढ़ जाता। खेत काटनेका उसे मोह नथा। वह खेत तैयार करता, बीज बोता और दूसरे बंजरकी ओर औख फेरता।

उस युगमें यातायातके आज जैसे सावन न ये और न यह वातावरण ही या। बूनो जैसे आदिमयोंके लिए प्रायः उसके पैर हो वाहन ये और वार्मिक मतभेद उन दिनों शत्रुताका पर्याय था। फिर भी उसने हिम्मत न हारी और १६ वर्ष तक वह अपने विचारोंका प्रचार करता यूरोपके विविव देशोंमें चक्कर काटता रहा।

जहाँ वह गया, विद्वानोंसे वहसा, अधिकारियोंसे टकराया और जनता से ठुकराया गया, पर उसको सिहण्णुता अखण्ड थी—उसका वैर्य अटूट या। उसकी हिम्मत कभी टूटो नहीं, साहस छुटा नहीं। अपने लक्ष्यका वह दीवाना अपने घ्येयकी पूर्तिमें जुटा रहा। उसका सम्मान था विद्वानों की गालियाँ, उसकी प्रतिष्ठा थी जनताके हुल्लड़ोंकी व्यंगभरी तालियाँ, उसके कार्यका पुरस्कार था अधिकारियोंकी क्रूर दृष्टि और उसके गम्भीर पाण्डित्यकी पूजा थी नास्तिकताका फतवा।

जेनेवा, जर्मनी, फ्रांस, वेनिस, वर्टेम्वर्ग आदिमें प्रचार करके वह लन्दन पहुँचा। ओह, डेढ़ लाखकी आवादीका वह तवका लन्दन। रानी एलिजावेय वाला लन्दन; जहाँ भाषणकी स्वतन्त्रता जब्त, प्रेसपर पावन्दी और प्रकाशनपर सैंसर! बड़ी मुक्किल्से उसे आक्सफोर्डमें भाषण करनेकी आज्ञा मिली। उसकी वही गरज और विद्वानोंकी वही कपकपी; आखिर एक दिन शास्त्रार्थ हुआ।

एक तरफ़ थे सुन्दर चोगों और जड़ाऊ अँगूठियोंसे सुम्रज्जित यूनिव-सिटीके अधिकारी, जिनके चेहरोंपर थी उजड़ुता और जो पूर्णतया शून्य थे सौजन्य और शोलसे ब्रूनोके शब्दोंमें, जैसे गैंवार खाले ! दूसरी तरफ या ब्रूनो, जिसका शरीर या सूखा और वाल थे रूखे, कपड़े मैले और कोट इतना पुराना कि उसके बटन नदारद, पर चेहरे पर साधनाकी सात्त्विक सुपमा, पैरोंमें दृढ़ता, आँखोंसे पैनापन, कन्वे तने हुए और सिर उमरा हुआ।

उन प्रोफेसरोंके साथ थी शासनकी सत्ता और एकत्रित जनसमूह की सहानुभूति, पर बूनोके साथ था उसका आत्मवल और उसके ध्येवकी पवित्रता।

बूनोने अपने सिद्धान्तकी स्थापना की । प्रोफेसरोंका धर्म-ज्ञान इन्साल-वेण्ट हो गया । यह तर्कका मैदान था, धर्म- पुस्तकके उद्धरण या प्राचीनता की दुहाई यहाँ वेकार थी । वे झुँझला उठे, गालियोंकी झड़ी लग गई । बूनो जब भी उठा, मुसकराया, शान्तिसे वोला और यों उसने विपक्षीकों निरुत्तर कर दिया । तीन महीने तक आवसफोर्डमें भाषण दे, वह लन्दन लौट आया और वहाँ विद्वानोंसे मित्रतापूर्ण विचार-विनिमय करता रहा ।

जब वह जर्मनीमें था, उसे रोमकी याद आई। ओह, मातृभूमिका प्रेम! रोम जाना स्तरेसे खाली न था; क्योंकि वहाँके पादरी उसपर खार खाये बैठे थे, पर वह खतरोंसे खौफ़ खाता ही कब था? जर्मनीसे चलते समय उसने कहा—"मृत्यु डरनेकी चीज नहीं है और मनुष्यके जीवनमें तो अनेक अवसर ऐसे आते हैं, जब मृत्युका सामना करनेके लिए उसे मृत्युको निमन्त्रित करना पड़ता है।"

ब्रूनोके वोये बीजोंमें अंकुर फूटने लगे थे और यूरोपमें उसकी विद्वता-की स्याति हो चली थी। एक मित्रके निमन्त्रणपर जर्मनीसे जब वह वेनिस गया, तो वहाँकी साहित्य-परिपद्ने उसका सार्वजनिक सम्मान किया। धर्मा-धिकारी उसके इस सम्मानसे और भी भड़क उठे। एक दिन जब ब्रूनो सो रहा था गिरफ़्तार कर लिया गया। यह उसके मित्रका विद्वासधात था। \*होली आफ़िस [वर्मकी अदालत] में उसका मुक़दमा आरम्भ हुआ। ओह ये 'होली आफ़िस'! शैतानियतके इस चक्करमें जो गया, सो गया। इन आफ़िसोंके न्यायावीशका एक प्रश्न था—रोमन कैथोलिक बनते हो? इस प्रश्नके हाँ और ना पर ही अभियुक्तका जीवन-मरण निर्मर था। हाँ मुक्तिका पथ था और ना रौरवका! मृत्यु, जीवित दाह, कालकोठरी, हण्टरोंकी मार, यातना और परेशानी, ये इसके सोपान थे। बूनोने यही पथ चुना।

उसने कहा—"मेरी भूल कोई मुझे समझाये तो मैं प्रायश्चित्तके लिए तैयार हूँ, पर कोई समझाये तो ! और मेरे सिद्धान्त ? वे अटल हैं; उन्हें वदलनेकी अपेक्षा मृत्युका आलिङ्गन मुझे अविक प्रिय है।" ब्रूनोके विरोधी उसकी इस प्रतिभासे प्रभावित थे। उसके विरोधी वकीलने कहा या—'धर्मके विरोधमें खड़ा होकर ब्रूनोने मूर्खता की, पर उसकी विद्यता विलक्षण है और मस्तिष्क अद्वितीय। आजके इस युगमें वह अपने ढङ्गका इकला आदमी है।"

"कालकोठरीमें वन्द कर दो इस मूर्खको । चला है धर्मविरोय करने । वहाँ इसका मिजाज दुरुस्त हो जायगा।" पोपने दण्ड-घोपणा कर दी । ब्रूनो जेलकी अँघेरी कोठरीमें ठूँस दिया गया। तब १५९३ सन् चल रहा था। १५९९ तक उसे नित नूतन पद्धतिसे सताया गया, पर ब्रूनो अटल रहा। ओह, ज्वालामुखीमें खेलनेके ये ६ वर्ष!

पोपने देखा-जेलकी यातनाएँ बूनोका उद्धत ललाट नहीं झुका सकतीं। प्रतिहिंसासे उसका अहंकार जल उठा। बूनो फिर न्यायालयमें लाया गया और उसे फाँसीकी सजा मुनाई गई। हँसकर उसने जजोंसे कहा-

 <sup>\*</sup> यूरोपके इन थ्राफ़िसोंकी कहानी रौरवसे भी थ्रिधक रोमाञ्चकारी
है। पचासों हजार श्रादमी इनमें जिन्दा जलाये गये हैं, इतने ही फाँसी
चढ़े हैं श्रीर लाखोंको जेलोंकी कोठिरयोंमें सड़ाकर मारा गया है।

"में एक साबारण बन्दी हूँ और तुम शक्ति-सम्पन्न न्यायाबीश, पर दण्डका यह विवान घोषित होते समय तुम डर रहे हो और मैं शान्त हूँ।"

उस दिन सन् १६०० की १७ वीं फरवरी थी। रोमके एक मैदानमें मेला-सा लगा था। हजारों आदिमयोंकी भीड़े थी—उत्साहसे उछलती हुई और हर्पसे किलकारती; जैसे आज कोई खास तमाशा होनेको है। मैदानके वीचमें लकड़ियोंकी एक चिता सजी थी। चिताके मध्यमें एक मजबूत लट्टा लगा था और उसपर वैद्या था बूनो!

अधिकारियोंने कहा—"अब भी तुम कैयोलिक चर्चकी शरणमें आकर जीवनकी मिक्षा पा सकते हो। याद रक्को कि धर्मका द्रोही इस संसारमें शान्तिसे नहीं रह सकता।"

ब्रूनोके अधरोंपर एक सुनहरी रेखा खिंच गई। गम्मीर स्वरमें उसने कहा—"मेरा विश्वास अटल हैं। बुद्धिके क्षेत्रसे वाहर किसी धर्म- ग्रंथका आदेश मान्य नहीं हो सकता। प्रत्येक विचार तर्ककी लेबोरेटरीमें परीक्षित होना चाहिए। मुझे मृत्युका भय नहीं है। तुम अपना काम करो।"

पादरी हँस पड़े। उनका यह हास्य जनताके अट्टहाससे मिलकर सारे मैदानमें गूँज उठा। लकड़ियोंमें आग लगा दी गई। ज्वालामयी विह्नकी लपटें धू-धू कर उठीं। यूरोपका वह महान् दार्शनिक, महान् कवि और महान् विचारक जीवित जलने लगा, पर उसके चेहरेपर अब भी वहीं शान्ति थी। बूनो जलकर राख हो गया, पर अडिंग रहा। यही उसकी साधनाकी पूर्णता थी।

आज रोमके उस मैदानमें ठीक उस चिताके स्थानपर एक भव्य पापाण-मूर्ति खड़ी है। यह वीर-वर बूनोकी स्मृतिका सम्मान है। १८८९ में बूनोकी शहीदीके लगभग तीन शताब्दी पीछे उसके भक्तोंने इसकी स्थापना की थी। सत्यका पुजारी और ज्ञानका देवता महात्मा बूनो जिन्दा जलकर भी अपनी सम्मानपूर्ण स्मृतिके रूपमें आज जीवित है, पर अत्याचारका पुतला वह पोप और उसका वह दम्भ-दुर्ग समयकी आँबीके झोंकोंमें टकराकर खील-खील हो गया और उसकी कलंक-कालिमा आज भी विश्वके द्वार-द्वार उसकी मृत्युकी कहानी कहती फिरती है।

## जेलकी उन डरावनी दीवारोंमें !

वे १९३२ के आतन्त्र भरे दिन थे। मैं भी एक आज्ञा न माननेके अपरायमें उन दिनों दो सालके लिए सहारनपुर जेलका मेहमान था। रोज ही नये-नये क़ैदी आते थे। यह साघारण वात थी, पर उस दिन अचानक इस साधारणतामें एक असावारणता आ गई। मैं ७ नं० वार्डमें वैठा वान वाँट रहा था कि सिसकियाँ सुन चाँक पड़ा। एक नई क़ैदिन हत्याके अभियोगमें गिरफ़्तार हो, महिला वार्डमें जा रही थी। उम्र होगी कोई २० वर्ष। रंग पक्का और आकृति सुन्दर, चढ़ती उम्र और आंखोंमें हसरतें, चेहरेपर वेदनाकी छाप और चालमें सुस्ती। मनपर एक ठेस लगी, यों हो हल्को-सी। ऐसे क़ैदी वहाँ रोज ही आते थे। शामको मैंने जमा-दारनीसे पूछा—"क्या किया है जी, इसने ?"

''दो लड़के मार डाले, छुरेसे इस राक्षसीने, वावूजी !'' जमादारनीने कहा । मनमें आया दयाका भाव उपेक्षामें वदल गया । स्त्री क्या है दौतान हैं पूरी !

मुक़दमा होनेके बाद उसे ८ सालकी सजा हो गई। कचहरीसे लांटते समय उसे उस दिन फिर देखनेका अवसर मिला। उसके मुखपर वेदनाको इतनी गहरी छाप थी कि मैं प्रभावित हुए विना न रहा। फिर भी उसके सम्बन्धमें कुछ ज्यादा जाननेका अवसर न मिला; कुछ ही घड़ियोंमें मैं उसरसे निश्चिन्त हो गया और फ़ैजाबाद तवादला हो जानेपर तो मुझे उसकी याद ही न रही।

जेलसे छूटनेके बाद ! मैंने नया मकान बदला था । शामको आकर मैंने अपनी पत्नीसे पूछा, तुम्हारा पड़ौस तो अच्छा है ? इसी समय पड़ौसकी एक लड़की आ गई और साथ ही श्रीमती मेहरोत्रा । मैंने लड़की

से उसका नाम पूछा, तो वह सकुचाई । मेरी मुन्नीने कहा—इसका नाम हाजरा है पिताजी ! हाजरा नाम सुनकर श्रीमती मेहरोत्रा चौंकीं, उनके मुहसे निकल गया—ओह, उस अभागीका नाम भी हाजरा ही था !

"कौन हाजरा ?" मैंने यों ही पूछा।

"जब मैं सहारनपुर जेलमें थी, तो वहाँ एक कैंदिन थी हाजरा। विचारी वड़ी दुःखी थी। मजिस्ट्रेंटने उसे ८ सालकी सजा कर दी थी, पर असलमें वह निर्दोप थी!

मेरे हृदयमें एक पुरानी स्मृति जाग उठी। "मैंने भी उसे देखा था, उसके चेहरेपर वड़ी गहरी वेदनाकी छाया थी, पर उस दुष्टाने तो किसीके दो छड़के क्रत्ल कर दिये थे?" मैंने कहा।

श्रीमती मेहरोत्राकी आँखें वरस पड़ीं। उन्होंने कांपते कण्टसे कहा— "किसीके नहीं, उसने अपने ही दो लड़के करल कर दिये थे!"

"अपने लड़के ! क्यों ?"

उन्होंने उसकी कहानी बारम्भ की-

"हाजरा एक गरीव मुसलमानकी पत्नी थी। उसका मालिक गुलशन एक कारखानेमें मजदूर था। २०-२५ रुपये महीना वह कमाता था और उसीमें सब लोग आनन्दसे अपनी गुजर करते थे। हाजरा मुन्दर थी, यह मुन्दरता ही उसके सर्वनाशका कारण बनी। वह रोज कारखानेमें अपने पतिको रोटी देने जाया करती थी। एक दिन कारखानेके मालिकको निगाह उसपर पड़ी, पर प्रेमका प्रस्ताव हाजराने ठुकरा दिया, तो गूल-शनको नौकरीसे अलग कर दिया गया। जो कुल पूँजी थी वह एक ही मासमें समाप्त हो गई। दूसरा मास उवारपर चला, तीसरे मास फाके होने लगे। गुलशन नौकरीकी तलाशमें वाहर चला गया। हाजरा प्रतीक्षा करती रही। वच्चे भूखे तड़फने लगे, पर वह माँग-माँग कर उन्हें पालती रही। एक दिन गुलशनकी एक चिट्टी आई। लिखा था—कहीं रोजगारका

वानक नहीं वना। बाज भूखों मरते कई दिन हो गये, अब इस अन्वी दुनियासे जा रहा हैं। खुदा तुम्हारी परवरिश करें।

हाजरा काँप छठी। जिस आशाके सहारे उसने ये सात दिन काटे थे, वह मी आज टूट गई। उसने देखा, घरमें वह अकेली हैं; खुद भूखी है, वच्चे भूखों विलविला रहे हैं और कोई सहारा नहीं। इसी समय एक वच्चेने कहा—''माँ, मूखों दम निकल रहा है।''

"सो जा, वेटा !" हाजराने प्यारसे कहा।

"भूके नींद कहाँ आती है, तू ही सुला दे !" वच्चेने कहा।

हाजराके मनमें एक भोषण संकल्प उठा। उसने कहा—''अच्छा वेटा, मैंने हो तुम्हें जगाया था, मैं हो तुम्हें सुलाती हूँ। यों तड़प-तड़प-कर सोनेसे एकदम सो जाना अच्छा है। तुम्हें सुलाकर मैं भी सो जाऊँगी।''

दसका मातृत्व उसके संकल्पके पथमें आकर खड़ा हो गया।
"वेटा! तुम जागते रहो और मैं सो जाऊँ?'' हाजराने कुछ सोच-कर कहा।

"नहीं अम्माँ, पहले हमें सुला दो, जान निकल रही है।" वालक-ने कहा।

हाजरा उठी, भीतरसे अपने पितका तेज छुरा उठा लाई और उसने बालककी गर्दनपर फेर दिया। खूनकी घार वह चली। रणचण्डीकी तरह वह उठी, पास ही दूसरा बालक सो रहा था, तड़प-तड़पकर वह अभी सोया था। हाजरा उसके पास जा पहुँची। बालक कोई स्वप्न देख रहा था। सोतं-सोते सहसा उसने मुँह बोला। शायद रोटी मिल जानेका स्वप्न था। हाजराने एक ही हाथमें उसकी भूख शान्त कर दी।

छोटा-सा चौक था, खूनको नदी वहकर बाहर पहुँची और हाजरा जव अपनेको सुलानेका प्रयत्न कर रही थी पकड़ी गई ।

कहानी सुनकर मैं रो पड़ा !

"जेलमें इस वारेमें वह आपसे कुछ कहा करती थी क्या ?"मैंने पूछा।
वह ख्यादातर घुटनोंमें सिर दिये वैठी रहती थी। कभी रो लेती,
कभी चुप हो जाती। जहाँतक वनता जेलके काममें लगी रहती। एक
दिन जब रोटी आई, तो उसने कहा था—मुझे जेलखानेका पता होता, तो
मैं उन्हें क्यों वाहर जाने देती। सौ वहाने हैं, किसी न किसी वहाने हम
सब जेलमें घुस आते। यहाँ लाख दु:ख हैं, पर पेटका यह गड्डा तो मर
जाता है।

अव भी हाजरा जेलमें थी और श्रीमती मेहरोत्रा कभी-कभी उससे मुलाक़ात कर श्राती थीं। उन्होंने कहा—"अब वह वहुत कमज़ोर हो गई है। मैं उसे दयाके नामपर छुड़ानेकी कोशिश कर रही हूँ। उसके छूट जानेकी उम्मीद होने लगी है। क़ामयाव हो गई, तो उसे श्रपने पास रख लूँगी और श्रपने दोनों वच्चे उसे सींप दूँगी।"

दूसरे दिन मैंने जेलोंके इन्सपेक्टर जनरलको उसके सम्बन्बमें पत्र लिखा, तो उत्तर मिला कि साँपके काटनेसे उसकी अभी कुछ दिन हुए मृत्यु हो गई।

अपने संस्कारके अनुसार मेरे मनमें आया—वह साँप गुलशन ही तो नहीं या, जो दुः ससे तड़फती अपनी हाजराको यों आकर बुला ले गया ?

## पैरिस भीलकी उस भयानक सन्ध्यामें !

१९१४ का जर्मन-वार उन दिनों दुपहरीमें था। कैसरका तेज तप रहा था, संसार भरमें उसके नामकी घाक थी। संसारकी महाशक्तियाँ, सपनेमें उसे देखतीं, तो पसीनेसे तर हो जातीं। वेल्जियमको वह कुचल चुका था, रूस हिल रहा था और फांसपर उसकी मयंकर आग उगलनेवाली तोपें गरज रही थीं, फांस परेशान था।

वह दिन फ्रांसके जीवन-मरणका दिन था, अत्यन्त संकटपूर्ण। पैरिस घिरा हुआ था—फ्रांसकी ही फ़ौजके घेरेमें, किसीको भी शहरसे वाहर जानेकी आज्ञा न थी—राजधानीका सम्मान खतरेमें था। पैरिसके पास ही झीलके उस पार जर्मनीको फौजें पड़ी हुई थों। नागरिकोंके लिए दीप जलाना और चूल्हा जोड़ना भी मना था, खाद्य-सामग्रीपर फौजका कब्जा था; जनताका जीवन कव उठा था, पर कहीं गति न थी—कुहारोंकी चादर ओड़ अपने सौन्दर्य और वैभवके यौवनमें इठलानेवाली पैरिस-परी मूक्टित-सी पड़ी थी। ओह, वड़े दयनीय दिन थे वे! तभीकी वात है।

मारिसेट मूखरे विलविलाया, अनमना-सा अपनी घड़ियोंकी दूकानकी सोर जा रहा था। उसके पैर चल रहे थे, पर मस्तिष्क उसका शून्य था। अचानक वह किसी आदमीरे टकरा गया। क्षमाके भावसे उसने उसकी ओर देखा और वह खुशीसे चिल्ला उठा—''ओह यार सोवेज, तुम कहाँ? कहो, खाने-पीनेका क्या डौल है?''

"स्वाने-पीनेका डौल ? कुछ नहीं ! परसों एक जंगली कबूतर हाय लग गया था, उसमें तीन साझी थे, तबसे अब तक पेट महाराय इन्तजारकी शूलीपर लटक रहे हैं।"

. ''अजीव बाफ़त है भाई ! पहली जनवरी और यह मनहूसियत, आबो

न जरा झीलतक हो आएँ ! तुम्हारा घर पास ही है, उठा लाओ काँटा; दो-चार मछलियाँ हाथ लगेंगी, तो पेटमें गरमाई आयगी।"

"पागल हुए हो, अब झील कहाँ और काँटा कहाँ ? यह फीजी घेरेका काँटा जो चारों ओर लगा हुआ है !"

"इस काँटेकी काट तो मेरे पास है यार, तुम मरे क्यों जा रहे हो; लायो तो काँटा।"

"आखिर वह काट वया है, मैं भी सुनूँ तो !"

"दक्षिण मोरचेके सेनापित मि० डुमोलो मेरे मित्र हैं, वे हमें वाहर जानेका परवाना और लौटनेका संकेत-शब्द दे देंगे। कहो, अब क्या इका-वट है ?"

ठण्डकका दिन, चढ़ती हुई घूप, भूखा पेट, मित्रका साथ और सामने मछिलयोंसे भरी झील ! मारिसेट और सोबेज काँटा फॅककर मछिलयोंका शिकार खेलने लगे। सामने ही दूरीपर जर्मन-फीजका शिविर था। उसे देखकर मारिसेटने कहा—''क्यों जी! जर्मन जर्मनीमें सुझसे रहें, फांसीसी फांसमें और दोनों एक दूसरेके सुझ-दु:खके साथी रहें, यह बात इन लोगोंके गले क्यों नहीं उतरती?''

"मनुष्यपर जब जैतान सवार होता है, तो वह राक्षस वन जाता है। आजकी दुनिया इसी हालतमें है और इसीलिए चारों ओर खूनकी निदयाँ वह रही हैं, सारा संसार अशान्त है।"

इन वादशाहों और सरकारोंपर अगर शैतान सवार है, तो ये आपसमें कट मरें या कमरपर भारी पत्यर वाँचकर इस झोलमें आ-हूवें, पर नये-नये नशे पिलाकर ये जनताको इस शैतानियतका शिकार क्यों वनाते हैं?"

इसी समय जर्मन-शिविर तोपोंके ग्रोलोंसे गूँज उठा और पैरिसके किलोंकी तोपोंने आकाशमें बुआँधार मचा दिया, पर मारिसेट और सोवेजका इयर ब्यान नहीं था, वे मछलियाँ पकड़नेमें तल्लीन थे। अचानक चौंककर मारिसेटने कहा—"क्यों जी, अगर ये जर्मन-सिपाही हमें यहाँ देख लें तो?"

सोवेजको इस समय शिकारका मजा आ रहा था। काँटेसे विना निगाह हटाये, रस-भरे स्वरमें जसने कहा—"तो क्या है? देख लें, तो फिर देख लें। वे हमारे पास आर्येंगे, तो कुछ मछलियाँ हम जन्हें भी दे देंगे। अरे भाई! आखिर दुनिया खानेके लिए ही तो लड़ती है।"

"पर जर्मन सिपाहियोंकी भूख तुम्हारी मछिलयोंसे नहीं वुझ सकती; उनकी संगीनें तो तुम्हारे खूनको प्यासी हैं कम्बख्तो !"

एँ, चौंककर दानोंने पीछेकी ओर देखा। पाँच जर्मन सिपाही संगीनें ताने खड़े थे। मारिसेट और सोवेज गिरफ्तार कर लिये गये।

जर्मनोके सुन्यवस्थित शिविरमें एक वड़े कैम्पके सामने ऊँची कुरसीपर एक विशालकाय अफ़सर फ़ौजी रोवसे बैठा या और दो वन्दो उसके सामने उपस्थित थे—मारिसेट और सोवेज ।

हवलदारने कहा—"सेनापित ! ये दोनों फांसीसी जर्मन शिविरमें जासूसी करते हुए पकड़े गये हैं। मेरा अन्दाजा है कि ये हमारा कार्यक्रम उड़ाना चाहते थे।"

सेनापितने रोपकी मुद्रामें विन्दियोंकी ओर देखा। इस दृष्टिमें एक आतंक था, एक प्रश्न। अल्हड्यनसे सोवेजने कहा—"हम दोनों फ्रांसके साधारण नागरिक हैं और मछित्योंका शिकार करने ही झीलपर आये थे।"

"युद्धके समय कोई सावारण नागरिक यहाँ नहीं आ सकता। मुझे मालूम है कि पैरिस घिरा हुआ है। याद रक्खो, मुझे वहकाकर तुम अपने घर नहीं छौट सकते।" वमकीके स्वरमें चेनापितने कहा—"जानते हो जर्मन शिविरमें जासूसीका एकमात्र दण्ड गोलीका निधाना है।" अफ़सरकी तेज आँखें विन्दियोंके मुँहपर आ ठहर गई।

मारिसेटने निश्चित भावसे कहा-"वीर सेनापित ! हम

भगवान्को साक्षी करके कहते हैं कि जासूसीके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।"

्सेनापितका पौरुप गरज उठा—"चूप रहो कायर! अपने भगवान्को याद करो और तैयार हो जाओ। जर्मन गोलीकी मार तुम्हारे सारे रहस्योंका उद्घाटन कर देगी।" मारिसेटने सोवेजकी और देखा। वह मछिलयोंकी थैलीकी ओर देख रहा था।

"तुम्हारी प्राण-रक्षाका अब एक ही उपाय है।" सेनापितने कहा, तो दोनों विन्दियोंकी आँखें आशासे खिल उठीं और दोनोंके मुँहसे एक साथ निकल पड़ा—"क्या ?"

"फ़ौजी घेरेके अन्दर जानेका संकेत-शब्द वताकर तुम निश्चित भावसे घर जा सकते हो।" सेनापितने नम्रतासे कहा।

विन्ययोंकी आशामरी सुकुमार मुख-मुद्रा कठोरतामें वदल गई। कड़क-कर सोवेजने कहा—''हम फ्रांसके जासूस नहीं हैं सेनापित, पर उसके नागरिक अवश्य हैं और हमारे देशके नागरिक-शास्त्रमें विश्वासघातका कोई परिच्छेद नहीं है।''

"और अगर अपने राष्ट्रके साथ विश्वासघात ही प्राणरक्षाका वह चपाय है, तो सेनापित यह नोट कर ही कि फ्रांसके नागरिक इज्जतके साथ मरना खूव जानते हैं।"—मारिसेटने सोवेजका भाव पूरा करते हुए कहा।

सेनापितका चेहरा तमतमा उठा—"कुत्तो ! तुम्हारी फांसीसी नाग-रिकताका यह जोश अभी ठण्डा हुआ जाता है।"

सेनापितकी आँखें ऊपर उठों। विन्दियोंके सामने कुछ ही क़दमपर अपनो संगीनें साबे बीस जर्मन सिपाही चपस्थित थे। "बिज्जियों उड़ा दो इन वदमाशोंकी" गरजकर सेनापितने कहा। बीस वन्दूकें तनीं, मृत्यु और जीवनके मध्यमें ओह, ये कुछ पल! सेनापितके संकेतपर स्वर्णका ढेर विन्दियोंके क़दमोंके पास लगा दिया गया। सेनापितने मुहन्वतको मुद्रामें दोनोंके कन्घोंपर हाथ रक्खा--- "क्यों यह क़ीमती जान वेकार खो रहे हो? एक तरफ़ यह वैभव है, दूसरी तरफ़ कुत्तेकी मौत? तुम चाहो, तो तुम्हें जर्मनीके शासनमें कोई ऊँचा पद भी मिल सकता है। सुखमय-जीवन और दु:खमय मौत, दोनों तुम्हारे हाथ हैं। वोलो, क्या चुनते हो?"

दोनों विन्दियोंकी आँखें मिलकर चार हो गई। हृदयकी भाषामें एकने दूसरेसे राय पूछी। दोनोंके कन्छे तने हुए थे। मारिसेटने कहा—"सेनापित, सोनेके कुछ टुकड़ोंपर मानवताके विनाशका पेशा करनेवाले सेनापित, तुम्हारी नजरोंमें सोनेके इस ढेरका कुछ मूल्य हो सकता है, तुम्हें यह मुवारक; ग़रीब नागरिकके लिए तो उसकी ईमानदारी ही उसका वैभव है।"

सोवेजने अत्यन्त दृढ़तासे कहा—"तुम्हारे हाथोंमें आज शैतानियतकी सिक्त हैं और हम जानते हैं, तुम्हारी वन्दूकों अभी कुछ क्षणोंमें हमारे शरीरकी विजयां उड़ा देंगी, पर मानवताके इतिहासमें संसार तुम्हारे नामपर घृणासे थूकेगा और हमारा नाम फिर भी सम्मानके साथ लिया जायगा।"

सेनापितका धैर्य छूट गया । क्रोबसे तिलिमलाकर वह चिल्लाया— "बोह, मरने दो इन शैतानोंको।"

वीस वन्दूर्के छठीं, सिपाहियोंकी सघी हुई उँगलियाँ घोड़ोंपर जा पड़ीं और 'घडूम' के शब्दसे झीलका वह किनारा काँप-काँप छठा। कई दिनसे भूखें दो शरीर वीस गोलियोंकी राक्षसी मारसे तार-तार हो छितर गये।

ओह, वह दृश्य ! सोनेके सिक्कोंका ढेर और उसके पास पड़े हुए दो मानवोंके शव—खूनसे लयपय मांसके कुछ लोयड़े; जैसे प्रलोभन और निस्पृहताके दो विरोधी प्रतीक ।

वे लोयड़े उठाकर झीलमें फेंक दिये गये। मारिसेट और सोवेड जिन

मछिलयोंका शिकार करने कुछ देर पहले आये थे, उनका महोत्सव हो गया—मछिलयौं उन्हें ला गई।

स्वतन्त्र फ्रांसमें आज भी वह झील है, उसका वह किनारा है और सुवह-शाम वहुत-से नागरिक वहाँ घूमने आते हैं। मारिसेट और सोवेजकी चर्चा वहाँ प्रायः रोज ही होती है। सचमुच झीलके उस किनारेका कण-कण उनकी यादसे भरपूर है।

ओह मारिसेट, ओह सोवेज, ईमानदार देशभक्त नागरिकताके अमर प्रेरणा-पुंज! -

# मानवीय पशुताकी उस बाढ़में !

#### [ 8 ]

'मेरे जीते जी तुम्हें कौन गोली मार सकता है बकीला!'

सरदार-बहादुर ऊधमसिंहने कहा और अकीलाको नावपरसे अपने सीनेके सायेमें खींच लिया। अकीलाको लगा कि अब वह अपने वापकी गोदमें हैं और उसकी हिड्कियाँ बैंघ गईं।

नावमें अकीला वेगमके ससुर, सास, पित और देवर गोलियोंसे विधे पड़े थे। वे क्या पड़े थे, ये उनकी लाशें थीं और यह हरकत, यह हलवल, जिन्दगीका कोई कारनामा न था, देहसे आत्माके विदा होनेकी ही रस्म थी। जेवर और दूसरे क़ीमती सामानके कई ट्रंक भी उन लाशोंके पास ही पड़े थे।

अकीलाने एक बार नावमें झाँका और वह चिल्ला पड़ी—"सरदार साहव ! मैं अब इस दुनियामें रहकर क्या करूँगी ? इन लोगोंसे कहिए कि मेरे सीनेको भी अपनी गोलियोंसे भून दें।"

सरवार-वहादुरने उसे और भी जोरसे अपने साथ चिमटाते हुए कहा -"मेरे जीते जी तुम्हें कौन गोली मार सकता है अकीला!" और उस सामानके साथ वे अकीलाको अपने घर ले बाये।

अकीला वेगमके ससुर खान वहादुर हवीवुल्ला खाँ और सरदार वहा-दुर ऊपमिंसहके बीच खानदानी दोस्ती थी। दोनोंके बाप भी नापसमें दोस्त थे और बावा भी। दोनों एक दूसरेके लिए इतनी बार जान नड़ा चुके थे कि दोनोंके बीच अब भेदका बाल कहीं टिक हो न सकता था। दोनों एकसे ही थे। दोनोंकी बहु-बेटियाँ दोनोंसे अपनोंकी तरह ही मिलती- जुलती थीं। अकीला वेगमकी शादीमें सरदार वहादुर भी शामिल हुए थे और वहाँ यह जानना मुश्किल था कि लड़केका बाप खान वहादुर है या सरदार वहादुर!

आज खानवहादुर और उसका खानदान खत्म हो चुके थे और अकीलाको वैठाकर वे कह रहे थे—''मेरी अकीला, तुम होशियार हो, अक्तलसे काम लेकर विगड़ीको बना सकती हो। जो होना था हो गया। वह गई लहर कवा दुवारा किनारेंसे मिली है, इसलिए पिछली बातोंको एकदम भूल जाओ और आनेवाले दिनोंका नया नक्ता बनाओ।''

पीड़ामें डूवी अकीलाने यह सब सुना। सरदार साहबका स्वर आज उसे कुछ और तरहका लगा, पर उसने विना बरतीसे आँख उठाये हुए ही कहा—''जब क़िस्मतने पेंसिल ही छीन ली, तो अब जिन्दगीका नया नक्ष्मा क्या बनेगा सरदार साहब! जिन्दगीकी गाड़ीको आगे खींचनेकी ताक़त मुझमें नहीं है। अब तो आपके हाथों इज्जतके साथ मेरी मिट्टी ठिकाने लग जाय यही नक्ष्मा है।''

जवमसिंहने उसे और भी अपने पास खींच लिया और बोले—"जो गया है, उसे पा नहीं सकता, पर जो पास वच गया है, उसे भी खो देनेकी वात सोचना कोई अवलमन्दी नहीं हैं। फिर तुम्हारा विगड़ा ही क्या है? मेरा सब कुछ तुम्हारे क़दमोंमें हाजिर है।" बात पूरी करते ही उन्होंने अपना हाथ अकीलाके कन्वेपर रख दिया। अकीलाने महसूस किया कि वे काँप रहे हैं। उसने उनकी तरफ़ देखा, तो आज उसे उनकी आंखोंमें एक लपलपाती लालसा दिखाई दी।

अपनेको सम्भालकर अकीलाने कहा—"आज आपको हो क्या गया है सरदार साहव !"

"आज नहीं अकीला, मुझे तो जो होना था, उसी दिन हो गया था, जब पहली बार तुम्हें मैंने खान वहादुरके ड्राइंग रूममें देखा था। तुम नहीं जान सकती कि मैंने इतने दिन किस वेचैनीमें विताये हैं!" सरदार साहवने कहा और वे उसके और भी पास होते हुए बोले—"अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है अकीला !"

अकीलाने उनका हाथ अपने कन्धेसे नीचे रखते हुए कहा—"आपने यह कहकर हमेशाके लिए एक बोझ मेरे सरसे उतार दिया है सरदार साहव! मैं सोच रही हूँ कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ?"

सरदार साहवकी आँखें चमक उठों। जरा उभरकर वोले—''मेरे जीते तुम्हें वोझ उठानेकी जरूरत नहीं। मैंने कल ही एक नई कोठी खरीदी है—वैल फिनश्ड अकीला! तुम उसमें वेगमकी तरह रहोगी। आराम, आरायश और इंज्जत तुम्हारे कदमोंपर लोटेंगे और मैं एक खादिमकी तरह हुक्मोंकी—"

उनकी वातोंके लच्छेको वीचमें ही तोड़ते हुए अकीलाने कहा—''हाँ, अब मुझे भरोसा हो गया है कि आप मेरी क़बपर हर हफ़्ते एक दिआ जरूर जलाया करेंगे।''

सरदार साहवने उत्साहके उभारमें अकीलाको दोनों हाथों अपनेमें दवोच लिया और उनके मुँहसे निकल पड़ा—"मैंने क़ब्रपर दिआ जलानेको तुम्हें नहीं बचाया अकीला !"

अकीला भड़भड़ाकर खड़ी हो गई—''मेरी जान वचानेमें आपका हाय है ?''

वे उत्साहमें वह रहे थे, और भी जरा वहककर वोले—"वेशक!"

तमककर अकीलाने कहा—''तो उनके मारनेमें भी आपका हाय है ही !'' ऊघमसिंह उलझ गये थे—अपने ही फेंके जालमे, पर मुलझते हुए उन्होंने कहा—''अकीला, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे और खान वहादुरके ताल्लुकात कितने गहरे और पुराने थे !''

अकीलाने जाने क्या सुना; क्या नहीं, पर वह विना पलभर एके अपने कमरेमें चली गई!

#### [२]

"क्या यह सच है ? क्या यह भी मुमिकन है ?" अकीलाने अपने तिकयेमें मुँह दिये ही सोचा और वह हुवक पड़ी । उसे याद आ गये अपने ससुरके पास बैठे हुए सरदार ऊघमिसह । देशकी आज़ादी और देशका बँटवारा; दोनोंको हाथमें लिये १५ अगस्त १९४७ आया और स्वतंत्रता-समारोहके साथ ही खून-खरावा आरम्म हुआ । एक दिन सरदार साहव हमारे घर आये और मेरे ससुरसे वोले—"हालात बहुत नाजुक हो चले हैं और कव क्या हो जाय, कहा नहीं जा सकता । सोचते हुए भी मेरा कलेजा फटता है, पर अब कोई और रास्ता मुझे नहीं सुझता कि वाल-बच्चोंके साथ आप पाकिस्तान चले जाय ।"

उन्होंने गम्भोर होकर कहा—''मुझे तो ऐसा लगता है कि यह तूफ़ाने वदतमीजी है और चार दिन इसे मजबूत हाथोंसे थामा जाय, तो यह रक जायगा। फिर हम कभी लीगमें शामिल नहीं हुए, रामलीलामें हम उन दिनों भी हिस्सा लेते रहे, जब वेवकूफ़ मुसलमानोंने मस्जिदके सामने वाजा न वजानेका अन्धेर मचा रक्खा था, इसलिए मुझे अपने लिए तो कोई खतरा नजर नहीं आता। वैसे भी मेरे पास वन्दूक़ है, राइफल है, रिवाल्वर है। मेरी कोठीको तरफ़ कोई तिरछी आँख देखेगा, तो उघेड़कर रख दूँगा।''

मेरे ससुर वेफिक थे, तो सरदार ताहव वेचैन और अन्तमें उन्होंने कहा—"खानवहादुर, आपकी वात ठीक है, पर आज दोनों तरफ़के आदमी भूखे मेड़िये हो गये हैं। शुरुआत उघरसे हुई है और उसकी कापी इघर की जा रही है। अभी-अभी जो शरणार्थी उघरसे आये हैं, वे कहते हैं कि वहाँ नंगी औरतोंका जलूस निकाला गया है। अब यहाँ भी उसकी तैयारी है और इस सिलसिलेमें, मुझे कहते शर्म आती है कि वार-वार अकीलाका नाम लिया जा रहा है। ऐसा कुछ हो गया, तो मैं खुद मिट्टीका तेल छिड़ककर अपनी कोठीमें आग लगा लूँगा।"

सुना तो ससुर साहव काँप उठे और तै हुआ कि सरदार साहव अपने आदिमियोंकी देख-रेखमें सवको सामानके साथ नदी पार कराके दूरके एक छोटे स्टेशनसे गाड़ीमें चढ़ा देंगे। हम लोग सुवह चार वजे नावपर चढ़े और पानीके वीचमें उन पहरेदारोंने ही सारे खानदानको गोलियोंसे भून दिया।

तो क्या यह सब मेरे लिए हुआ ? सरदार साहवने मुझे पानेके लिए ही यह पूरा मायाजाल रचा ?—तो क्या इन्सान इस हद तक भी गिर सकता है ?

अकोला सोचती और सोचती हो रही। तभी उसके कानोंमें पड़े किसीके ये कड़खते बोल—"सरदार साहव! आपके घरमें लाखोंका माल आ गया और ऐसी हूर-परी; जिसका कोई जोड़ नहीं; फिर भी आप हमारा इनाम पाँच हजारसे चार हजार कर रहे हैं। हमने फाँसीका फन्दा गलेमें डालकर आपका काम किया है। आखिर हमारा क्रमूर क्या है?"

अकोलाने उठकर खिड़कीके शोशेसे झाँका तो सरदार साहबके सामने वही आदमी खड़ा था, जिसने नावमें गोलियाँ चलाई थीं और उसे वे एक हजारके नोट और दे रहे थे। अब सब कुछ उसके सामने साफ़ था!

वह आदमी उनके कमरेसे वाहर हुआ कि अकीला तेजीसे उनके सामने आ खड़ी हुई। कड़ककर उसने कहा—''अकीला, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे और खानवहादुरके ताल्लुकात कितने गहरे और पुराने थे!''

"जी हाँ, मुझे अब यह भी माल्यम हो गया है कि आपने उनकी दौलत हड़प ली; उनको तमाम झंझटोंसे निजात दिला दी और अब उनके बेटे-की दुलहनको अपनी वेश्या बनाना चाहते हैं। सचमुच आपके और उनके ताल्लुकात गहरे और पुराने थे!"

बहुत नरम होकर वे वोले—"तुम मुझे ग़लत समझ रहो हो सकीला! यह अब छिपाना वेकार है कि मैंने तुम्हारे प्यारमें अन्या होकर अपने दोस्तका घर उजाड़ा, पर यह सरासर ग़लत है कि मैंने उनकी दौलत हड़्प लो और तुम्हें में अपनो वेश्या बनाना चाहता हूँ। उनकी दौलतमें अपनी भी सारी दौलत मिलाकर मैं तुम्हारे क़दमोंमें रख दूँगा और तुम्हारी जिन्दगीको इस तरह ढालूँगा कि तुम सारे मुल्कपर छा जाओ और तवारीख तुम्हें याद रक्खे। मेरे इरादोंके साथ ऐसा जुल्म न करो अकीला!"

अकीला भभक टठी—"सरदार साहब, यह सारी दौलत आप मेरे क़दमों में क्यों रखेंगे, यह आपको रास्ते में यों ही पड़ी तो नहीं मिल गई। इसे तो आपने अपनी सारी अबल और हिम्मतसे इकट्ठा किया है। इसके लिए तो आप ऐसा इन्तजाम कीजिए कि यह मरने के बाद भी आपके साथ जा सके।

और मैं ? मेरी फ़िक्र आप न कोजिए, मेरी जगह न आपकी गोदमें है, न तवारीख-इतिहासमें, वह तो कब्रमें है, जहाँ मैं अब जल्दी ही पहुँच जाऊँगी।"

ं ऊवमसिंह गिड़गिड़ा चठे—''मुझे और अपनेको एक साथ वर्वाद मत करो अकीला!''

"वर्वाद?" बकीलाके होठोंपर हँसीकी एक रेखा खेल गई—"मैं तो आपको और अपनेको वर्वादीसे वचानेका ही नक्या वना रही हूँ मेरे वृजुर्ग!"

"मैंने तुम्हें कन्नमें सुलानेको यह सब नहीं किया अकीला ! अवलचे काम लो और वदिक्तस्मतीको खुशिकस्मतीमें वदल लो। मैं तुम्हें नये जमानेकी नूरजहाँ बनाना चाहता हूँ मेरी रानी !" ऊवमिंसहने अपनेको सायकर कहा।

अकीला तीखी हो उठी—"वेहया कुर्त ! मैं नूरजहाँ जैसी वेगैरत नहीं हूँ कि अपने जीवनसायीको कल्ल करनेवालेको गोदमें इठलानेक सपने देखूँ और हुकूमत-इज्जतके नशेमें औरतकी खानदानी गैरतको मूल जाऊँ। मेरे भीतर एक पठान वापका खून है, मैं तवारीख—इतिहासमें नहीं, इन्सानियतके रजिस्टरमें अपना नाम लिखाना पसन्द करती हूँ!" और अकीला तेजीसे फिर अपने कमरेमें चली गई।

#### [ ३ ]

दूसरे दिन एक जोशीली भीड़ सरदार साहवकी ऊँची कोठीके सामने खड़ी नारे लगा रही थी—हिन्दुस्थान जिन्दावाद। सरदारने अकीलासे कहा—"अब भी मान जा श्वकीला, क्यों अपनेको वेइज्जत कराती है ?"

"इज्जतका नाम मत ले शैतान, एक गैरतदार औरतके लिए अपने सोथीके हत्यारेकी वासनाका खिलीना वननेसे धर्मान्य भेड़ियोंका शिकार बनना कहीं अच्छा है!"

और अकीला खुद झपटकर दरवाज़ेके वाहर आ गई। उसके रूप, यौवन और शालीनताकी चमकसे एक बार तो लोग स्तव्य रह गये, पर फिर उनका शैतान जाग उठा और एक मिली-जुली आवाज़ गूँजी— हवनकुण्ड!

कथमसिंह उसके पास खड़ा था। उसने कहा—"अकीला, अव भी जिद छोड़ दे। मेरे साथ सादीका वादा करनेपर में तुझे बचा लूंगा, बरना नंगी करके तेरा जुलूस निकाला जायगा और तुझे हवनकुण्डमें झोंक दिया जायगा!"

अकीलाके भाव-भरे होठोंपर फिर विजली नाच उठी । उसने कहा— "तो क्या आपकी रायमें मैं इस वक्त कपड़े पहने हुए हूँ और जिन्दा हूँ ? अपनी आँखोंका इलाज कराइए ! मैं इन्सानियतकी, गैरत-की, हयाकी, मजहवकी साँस लेती लाश हूँ । मेरा नंगा होना क्या, मेरा जीना-मरना क्या ?"

"नंगी कर दो इसे।" भीड़ने हुँकार की और कई हायोंने उसके कपड़े तार-तार कर दिये। आगे-पीछे भीड़, बीचमें अकीटा! इन्हीं सड़कों-

पर पहले भी एक दिन वाजे-गाजेके साथ अकीलाका जुलूस निकला था, जब वह डोलेमें बैठी दुलहन बनकर आई थी।

और यह सामने ही तो है हवनकुण्ड ! एक कुवाँ-सा गृह्या-लकड़ीके कुन्दोंसे भरा हुआ, दहकती आगसे चमचमाता और भयानक ! उसके चारों ओर भीड़ और किनारेपर अकीला ! आग-सी चमकदार, स्वस्थ, कुन्दन-देह, वाल विखरे और आँखोंमें पथराई भावनाएँ !"

भीड़; आसुरी जोशसे भरी, उभर-उष्टलती। भीड़के नेताने उससे कहा—''वोल, हिन्दुस्तान जिन्दावाद ?''

अकीलाने पूछा—"एक हिन्दुस्तान वह या, जिसमें एक औरतकी इज्जतके लिए लंका फूँकी गई, एक हिन्दुस्तान वह या, जिसमें एक औरतके लिए महाभारत लड़ा गया और एक हिन्दुस्तान यह है, जिसमें एक मंगी औरत हजारों मर्दों वेचि खड़ी की गई है और हरेक उससे छेड़ करनेको, उसे शरावकी एक घूँटकी तरह पी जानेको वेचैन है। बताओ मेरे भाइयो! मैं कौनसे हिन्दुस्तानको जिन्दावाद कहूँ?"

और अकीला खुद उस हवनकुण्डमें कूद पड़ी।

भारतमाता जीतेजी जल रही थी और उसके पुत्र भारतमाताकी जय बोल रहे थे !

# भूठके उस कड़वे धुएँमें !

### [ ? ]

वचपनमें जिस विद्यालयमें मैं पढ़ता था, उसके ठीक सामने ही था विशाल तालाव—देवीकुण्ड! बाज तो इंच-इंच जानता हूँ कि उसमें कहाँ कितना पानी है, पर उन दिनों तो मेरे लिए उसके पानीका परिणाम था—हाथी-डुवान!

पिताजीने एक दिन कहा था—''देखो वेटा, देबीकुण्डमें हायी-इबान पानी हैं, उसमें कभी न घुसना !'' पिताजीसे सूना था कि मेरे वड़े भाई नहरमें डूब गये थें; सो उनका मुझे समझाना सही हो था, पर मैं देखता कि और लोगोंके साथ मेरे साथी भी उस हाथी-इबान पानीपर तैरते हैं, किलकारियाँ करते हैं और तालाबके वीचों-वीच खिले कमल तोड़कर लाते और कमलगट्टे तोड़कर खाते हैं।

मेरा भी जी मचलता, ललचता और इस तरह मेरी नर्से मसमसातीं कि मारूँ छलांग, पर मेरे गुरुजी जो सामने बैठे रहते। संयोगवदा एक दिन वे गये कहीं दावतमें और मौक़ा देख मैं घुसा देवीकुण्डमें। हाँ, किनारे ही किनारे; वस यों ही कोई दो-तीन पैड़ी, पर उतने ही उतारमें मुझे समुद्रका आनन्द आ गया और जी उमँगा कि लगाऊँ एक छोटी-सी तैरी—हाँ, किनारे ही किनारे और मैं तैरता तो वया भला, छपछपाने लगा!

अभी मैं रसमें आ ही रहा या कि बड़े कछवेने मुझे छू दिया और वस मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम! मैं हबकाया-सा उछल पड़ा पर उछलकर किर अपनी जगह पैर रख लेना तो खिलाड़ीका काम है—मेरे पैर उछड़ गये और पैर उखड़े कि आदमी गया। मैं भी वस गया हो गया और लगा हुवकी खाने।

घवराहटमें आदमी लम्बे साँस लेता है, पर मैं लम्बे तो लम्बे, नन्हें साँसों भी मजबूर; साँस है—हवा खींचना और मैं पानीके भीतर। अब साँस लूँ, तो मरा, न लूँ, तो घुटा और इस मुसीवतके साथ मेरे भीतर यह ज्ञान कि मैं मर रहा हूँ। मेरी चेतनामें मेरी मृत्यु और छाती पीटती मेरी माँ और गुम-सुम मेरे पिता, पर तभी मेरे पैरोंके नीचे जाने कैसे आ गई फिर पैड़ी और मेरे पैर टिक गये। पैर टिके कि आदमी सँभला और सँभला, तो वस सँभला!

इस पैर उखड़ने और सँभलनेमें लगा होगा मुश्किलसे एक मिनट! हाँ, एक मिनट, जो पलक मारते निकल जाता है यों, पर इस मिनटमें जाने उस दिन कितनी दुनिया मैं घूम गया। वह दमघोटनी घटना जीवनमें जव-जव मुझे याद आती है—मुझे याद आ जाते हैं—जोसफ डेविड कर्निघम, जिन्हें मैं 'इतिहासके इतिहासका शहीद' कहकर अपनी क़लमको सदा ही गर्दोगुवारसे बचाये रखनेकी प्रेरणा पाता रहा हैं।

### [ ૱]

उन्नीसवीं सदी जब अपनी वारहवीं वर्पगाँठ मना रही थी, वे इंगलैण्ड-में कहीं जन्मे । आदतें अक्खड़, दिमाग घुमक्कड़ और स्वभाव साहसी; यह है उनके वचपनकी एक धूपछाँही तसवीर । जवानीने उनके जीवनकी खिड़कीसे झाँका, तो यह तसवीर जरा निखरी और वे इरादोंकी बुलन्दीपर दिखाई दिये। इंगलैण्डके लिए तब भारतके दरवाजे खुल चुके थे और वहाँका साहस तब अपने फैलावके लिए इघर ही झाँकनेका आदी हो चला था।

किन्घमने भी इयर ताका, तो उनकी घुमक्कड़ी, इरादे और हिम्मत तीनों उभर उठे और यह लो, सन् १८३४ में वे आ पहुँचे भारत। किन्घम एक वाईस वर्षका नौजवान; जिसका दिल-दिमाग़ ऊँची उड़ानों-से भरा-पूरा! ये वे दिन; जब भारतमें इंगलैंण्डके उजड़ोंको घूम थी। वे आते, फीजमें भरती होते, गुण्डागर्दी मचाते और तीसमार खाँ मशहूर हो जाते, पर किन्छम यहाँ तीसमार खाँ होनेको नहीं, कुछ और ही वननेको भाया था। वह दूकानदार न था कि जो खपा, ले घरा; वह तो एक झरना था, जिसे अपनी ही राह वहना था-भले ही राह देरमें मिले।

१८३४ से १८३७—पूरे तीन साल किन्घमको अपनी राह वनानेमें लगे, पर वह निराश न हुआ, जुटा रहा; वह घुमक्कड़ सायक था, कोई आवारा छैल नहीं। अब वह कर्नल वेडका सहकारी, जो सिख-सीमापर गवर्नर जनरलके एजेण्ट और इस तरह प्वीस वर्षकी अवस्थामें किन्घमने भारतकी शासकीय राजनीतिमें पहला कदम रक्खा।

#### [ ३ ]

पंजाब-केशरी महाराजा रणजीतिसहसे १८३८ में लार्ड आकलैंड मिले, तो किन्छम भी साथ थे और प्रथम सिख-युद्धमें भी वे स्वयं उपस्थित रहे। इस तरह सिख-अंग्रेज सम्बन्धोंके, दूसरे शब्दोंमें सिक्खोंके तात्कालिक इति-हासके वे प्रत्यक्षद्रष्टा साक्षी थे। वे उनमें न थे, जो इतिहासको पढ़कर जानते हैं। वे उनमें थे, इतिहास जिनकी आंखोंके सामनेसे स्वयं गुजरता है। फिर उस समयकी सारी दस्तावेजें पढ़नेका उन्हें अवसर मिला था और इस तरह हर छिपा रहस्य भी उनके सामने खुली वात थी।

अपने पदके कारण वे वड़े आदिमयों और वड़ी गृत्यियोंके वीच थे, तो अपने स्वभावके कारण वे सर्वसावारणके साथ थे और इस तरह वे आसमानके साथ ही वार्ते न करते थे, धरतीकी भी सुनते थे!

क्षाठ वर्ष वे फ़िरोजपुरमें रहे ! तव वहावलपुरमें एजेण्ट हुए और इसी तरहके कई दूसरे पदोंपर काम करते हुए अन्तमें भूपाल राज्यकी पोलिटिकल एजेन्सीमें पहुँच गये।

अब वे संघर्षमें नहीं शान्तिमें थे, पर कर्मठोंके लिए शान्ति, नये कर्मका निमन्त्रण है। किन्धमके हाय-पैरोंसे अधिक उनका दिमाग्र उन्हें पुकार रहा था—'कुछ करो न अब ?' भीतरकी इस पुकारको वाहरसे एक उपहार मिला कि किन्धमके वहोंने कहा कि वे सिखोंका इतिहास लिखें। 'रोनेको जी चाहता था, धिसर पड़ी!' किनिधमको पिण्डलियों मचमचा रही थीं कि राहने उन्हें पुकारा और राह भी मनपसन्द। अब वे इतिहास-द्रष्टासे इतिहास-द्रष्टा होने जा रहे थे। उनका मन उस शर्वतसे भरा था, जिसका स्वाद सिफ्री निर्माताओंको जीभ ही जानती है। राइफलें अपनी कृतियोंको स्थायी वनानेके लिए क्रलमके द्वारा भिखारिणी थीं इस समय!

कर्नियमको भीड़में रले, अजाने साथी न खोजने थे। सामने घूम रहे परिचितोंको पुकार भर लेना था। इतिहास उनके सामने ही था कि वे उसे लिख लें और वे लिखने लगे। कोई उलझन न थी, वे तेज़ीसे वढ़ चले कि पहुँच गये और यह हो गया तैयार—सिखोंका इतिहास! गोते-मारको जैसे मोती मिले, माँने जैसे वेटा जना और किसानोंने जैसे खेती काट ली। कर्नियम अब खुशीसे भरे और ऊँचे भविष्यकी उम्मीदोंसे लवालव!

#### [8]

शादीकी शहनाइयोंके वीच कभी-कभी मृत्युका समाचार भी आया करता है, जो आँधीकी तरह खुशियोंके वग़ीचेको पलक मारते झकझोर मारता है।

क्रिंचमके साथ भी यही हुआ। उनका इतिहास उनके वड़ोंकी मेजपर क्या पहुँचा, एक भूकम्प आ गया। उन्होंने उमंगोंसे भरे और आँखोंको पूरी तरह खोले, जो इतिहासके पन्ने उलटे, तो अपनी तारीफ़ोंके अम्बार देखनेको ही तो; पर उसमें उन्हें क्या दीखा? उसमें दिखाई दिये उन्हें अपनी वेईमानियोंके जनाजे, चालांकियोंके चक्कर और उनके दुश्मनोंकी बीरताके स्मारक!

वे शिखरपर चढ़ते-चढ़ते खाइयोंमें जा गिरे। गिरकर कमजोर

रोता है और ताक़तवर गरजता है! वे कर्निघमके वड़े थे, क्रियम उनका मातहत या। क्रियमको वे कुचल सकते ये और यों ताक़तवर ये। गवर्नर जनरल माक्विस आफ़ डलहाउज़ीने उन्हें नौकरीसे अलग कर दिया और उन्हें जातिद्रोही कह, लांछित भी किया !!!

जब बीणाकी झंकार कानोंमें रस वरसानेको हो और अचानक उनपर आ पड़े नगारेकी चोट, तो नसोंमें एक खास खलवली-सी मच जाती है। कर्निषमका भी अब यही हालथा। उसे प्रशंसाकी जगह नृशंसा और उपहार-की जगह दुत्कार मिल रही थी।

मुक्तिलसे अपनेको सँभालकर किन्धमने अपना इतिहास फिर पढ़ा—अपनो पुस्तककी तरह नहीं, एक क्रूर समालोचककी तरह और उस समय उसमें तनाव इतना कि वह बैठ न पाया और अपनी खिड़कीपर पोयी घरे खड़ा ही रहा। उसे होश न था, वह अपने आपेमें ही न था, तो धकानकी शिकायत पैर किससे करते ?

पुस्तक पढ़ी, तो उसमें फिरसे एक नया जोश आया और बालककी तरह अत्यन्त कोमलतासे अपनी पुस्तकको यपयपाकर उसने कहा—''इसमें तो एक भी बात ऐसी नहीं, जिसके लिए विद्वान् जजोंकी सभामें मैं अकाट्य प्रमाण न दे सक्"!''

उसके किसी अपनेने कहा—''तुम्हारी पुस्तकमें कोई ग्रलत बात नहीं है कर्निषम, पर इससे हमारी जाति कलंकित होती है !''

"बोह, यह वात है"—उसने सोचा—"मेरी जाति अपनी नीचताओं-से कलंकित नहीं होती, उन नीचताओंको प्रकट करनेसे कलंकित होती हैं और इसलिए उसकी नजरोंमें इतिहासका काम आजके सत्यको ज्यों-का-त्यों कलकी पीढ़ियोंको सौंपना नहीं, आजकी कालिमाको श्रृङ्गारका स्वस्य देना ही है!"

किंनियमने यह सोचा और एक तूफ़ानी घक्का-सा उनके हृदयमें छगा। उस दिन देवीकुण्डमें जिस तरह मुझे साँस छेना अग्रम्भव हो गया था, आज उन्हें हो गया। वे अपने पर्लंगपर बैठ गये। हाँ, सचमुच बैठे नहीं वे—वस बैठ हो गये। अब पर्लंगपर वे नहीं, उनकी लाश थी। उन दिनों १८४९ का सन् अपनी विदाईकी तैयारियाँ कर रहा था और वेचारे की नघमकी भूरी आँखोंने तो अभी ३७ वसन्त हो देखे थे!

#### [ 4 ]

अभी उस दिन किन्धमसे वातें करनेका मौक़ा मिल गया मुझे । वे मेरी कल्पनाके आँगनमें अपने पलंगपर पड़े थे । उनका इतिहास उनकी छातीपर या, उनके दोनों पंजे, उस इतिहासकी जिल्दपर और वे टक्टकी लगाये, उसे अपनी अन-झपकी आँखोंसे देख रहे थे; जैसे कोई स्टैच्यू हों !

मैंने कहा—''किनघम भाई, तुम नौकरोसे क्या अलग हुए, हमसे— जीवनसे ही अलग हो गये; यह तो कोई हिम्मतको वात न हुई ? वहादुरीका इतिहास लिखनेवालेको तो अपनेमें वहादुर होना चाहिए!''

किन्यमने विना आँखें झपके और विना सिर हिलाये, दर्वभरे स्वरमें कहा—''तो क्या मेरे दोस्त, मैं नौकरी छूटनेसे ही दुनिया छोड़ आया? मेरे भोले भाई, उस नौकरीने मुझे नहीं, मैंने ही उस नौकरीको बनाया था और मैं चाहता, तो वैसी दस नौकरियां फिर बना सकता था।"

''तो फिर असली वात क्या थी मेरे साथी कि जिससे यह अनहोनी हुई ?'' मैंने वहुत ही मुलायम और मीठे होकर पूछा ।

किंनियमने कहा—''वाणी आजकी शक्ति है और क़लम कलकी माँ; जो आजकी भूलों और भलाइयोंका पिटारा कलकी पीढ़ियोंको भेंट करती है कि वे अपने आपमें भूलोंसे भटकें नहीं और भलाइयोंसे भरपूर हों!''

किन्चमने एक गहरो साँस ली और वहुत गहराइयों तक भींगे-भींगेसे होकर बोले—''मैंने अपने इतिहासमें यही तो किया था, पर मेरी जातिने उसे पसन्द न किया, तो उसके यही माने हुए कि आजके माँ-वाप अपने कलके वच्चोंको जान-वृक्षकर और एक संगठित योजनाके साय घोखा देने-को कमर कस उठे!"

कर्नियमकी स्टैच्यू-सी देहमें एक कपकपी-सी वा गई और वहुत ही निर्जीवसे होकर वे बोले—''बोह, इसका और क्या अर्थ कि हमारे बच्चो, हम तो गिरे ही, तुम भी गिरते रहना, हम तो उठ न पाये, पर तुम भी न उठना; तो हमारी कलम बस पीतलपर सोनेका मुलम्मा करनेवाली बदा है, सचाइयोंकी मृतियाँ गढ़नेवाली छेनी नहीं!

और यह सब मैंने सोचा, तो मेरी आत्माके चारों ओर एक कड़वा घुआँ भर गया। यह युआँ इतना घना था कि साँस लेना मेरे लिए अस-म्भव हो गया और मेरा दम घुट गया ?"

मैंने देखा—किन्छम अब भी ज्यों-के-त्यों पड़े थे। उनका इतिहास उनकी छातीपर था, उनके दोनों पंजे उस इतिहासकी जिल्डपर और वे टकटकी लगाये, उसे अपनी अनझपकी ऑखोंसे देख रहे थे; जैसे कोई स्टैच्यू हों!

## रेलके पहियोंकी घड़घड़ाहटमें !

उसका नाम था मोती और जाति श्वान, पर उसकी सुन्दर मनभावन मूर्ति एवं प्रेम-पूर्ण व्यवहारने उसे मेरे गृहस्यकी शिशु-समितिका एक सदस्य वना दिया था—सव उसे अपने बच्चोंकी तरह प्यार करते थे। वह वृद्धों-का कृपा-पात्र, युवकोंका मित्र एवं शिशुओंका सहचर था। सभी उसे हृदयसे चाहते थे और सवको वह।

चसे इस घरमें लानेका श्रेय मुझे प्राप्त था, इसलिए उसके प्रति मेरा लाकर्पण अपेक्षाकृत अविक था और मोती तो मुझपर जान ही देता था। उसके इस घरमें आनेका भी एक इतिहास है—मनोरञ्जक और उल्लेख-नीय। उसका जन्म नगरके एक-दूसरे कोनेमें हुआ था—एक सुन्दरी मन-स्विनी माताके गर्भसे! मैं प्रातः उसी रास्ते विद्यालय जाया करता था—प्रतिदिन मैं उसे देखा करता, खान हिदायत-उल्लाके विद्याल द्वारपर अपनी माँके साथ वह बैठा रहता। मनमें कोई माव न था—वस इतना ही कि 'अच्छा होनहार कुत्ता है।'

मोतीकी अवस्या उन दिनों तीन-चार मास रही होगी, पर एक दिनकी आकस्मिक घटनाने उसे खान साहवके द्वारसे वलात् उठाकर मेरे हृदयके अन्तःप्रदेशमें अभिपिक्त कर दिया। रिववारका दिन था, प्रातःकालका समय। मैं अपने छोटे पुत्रको गोदमें लिये उसी ओर घूमने जा रहा था। खान साहवके मकानके सामने अचानक मेरा पैर फिसला और सम्भालने-पर भी लल्लु गोदसे दूर जा गिरा।

मोतीने अपने आसनपर वैठे-वैठे लल्लूका गिरना देखा, उसका रोना सुनकर उसका आतृ-प्रेम उमड़ पड़ा। वह उछलकर लल्लूके पास आया, उसे सूँघा और सान्त्वनाकी मनोहारी मुद्रामें उसके साथ खिलार करने लगा । मानो कह रहा था—"उठो, रोओ मत, तुमने चींटीका वच्चा मार दिया है, उसको माँ तुम्हें पीटेगो, जल्दी करो, वह वा रही है।"

मैंने लल्लूको चुमकार कर गोदमें ले लिया। मोतीने आंखोंमें हृदयकी सारी अतृष्त आकाङ्क्षा भरकर उसकी ओर देखा, दुम हिलाई—भों-भों-भों! मानो कह रहा था, ''लल्लू, अब तुम्हारी-मेरी मित्रता हो गई है, मुझे भूल न जाना। कमी फिर भी दर्शन देना।''

दूसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँचा, वह उछलकर मेरे पैरोंसे आ लिपटा, दुम हिलाने लगा, उसके चेहरेसे अपने मित्र लल्लूके दर्शनोंकी उत्कट उत्कण्ठा झलक रही थी, जिसका अर्थ था—''मेरे प्यारे मित्रको कहाँ छोड़ आये ?'' उसकी यह दैनिक दिनचर्या हो गई। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मोती मेरे आनेके समयको प्रतीक्षा किया करता है।

एक दिन सायंकालके समय मैं घूमकर उघरसे वा रहा था! अन्चेरा हो चला था, दीप जल चुके थे। मोतीने मुझे देखा, तो उछलकर मेरे पास आ पहुँचा, दुम हिलाकर खिलार करने लगा। मुझे घर पहुँचनेकी जल्दी थी, मैंने उसे चुमकार कर हटाना चाहा, पर वह हटता ही न था। अपने आगेके दोनों पैर उसने उठाकर मेरे घुटनोंपर रक्खे और खड़ा होकर दुम हिलाने लगा; जैसे कोई मुकुमार शियु अपने पिताकी गोदमें चढ़नेको उतावला हो रहा हो।

मैंने एक बार उसकी तरफ़ देखा और उसे गोदमें उठा लिया। सोचा, रास्तेमें थोड़ी दूरपर उतार दूँगा, चला आयेगा, पर मोती इसके लिए तैयार न था, वह मेरी गोदमें चिमटा-सा जा रहा था; जैसे उसमें लिए जाना चाहता हो। उसकी दशा इस समय उस पियक-जैसी थी, जिसे जंगलमें अचानक मोहरोंका एक घड़ा मिल जाय, वह खुग होकर उने उठा ले, गोदमें छुपाकर घरकी ओर दौड़े, पर मार्गमें चौरों द्वारा उसके दिन जानेका आतुरभय निरन्तर बना रहे।

उसकी यह दशा देखकर उसे गोदसे उतारनेका मुझे साहन न हुआ ?

गोदमें लिये-लिये घर था पहुँचा। मोती लल्लूको देखते ही वेचैन हो उठा—उसका रोथाँ-रोशाँ खिल गया। गोदसे उछलकर वह लल्लूके पास जा पहुँचा। कभी उसे सूँघता, कभो उसके तलवे चाटता। उसकी सम्पूर्ण देह प्रेमके मधुर आवेगमें, पवन-परिचालित वन-चल्लरीको भाँति काँप रही थी। उसे इस समय विश्वको कुछ सुव-दुव न थी, उसका विछुड़ा वालसखा वहुत दिनोंके वाद आज उसे मिल गया था।

विछुड़े हुए मित्रका मिलन, स्वर्गीय स्रोतिस्विनीकी विमल प्रवाह-वारा है। इसका पुण्य-स्पर्श विरहकी ताप-ज्वाल-मालासे मूच्छित दो सुकुमार हृदय-वल्लिरियोंको पुनः नवजीवन प्रदान कर विश्वमें सरसताका संचार कर देता है। प्रेम-प्रसून खिल उठते हैं, पवन-निष्काम देव-दूतकी भौति अपने आंचलमें उस सुरिभका संकलन कर उसे विश्वमें वखेर देता है, हेपकी दुर्गन्यसे दूपित विश्वका तामसी हृदय-प्रदेश सुरिभत हो उठता है। मित्र-मिलन सौभाग्यकी चरमसीमा है।

दूसरे दिन विद्यालय जाते समय मैंने उसे ले जानेका प्रयत्न किया, पर मोती इसके लिए तैयार न था। वह दौड़कर लल्लूकी गोदमें जा छिपा। वियोग-मयकी कायरता उसकी आँखोंमें तरल हो, वह रही थी। लल्लू भी उसे भेजनेमें सहमत न था।

घरमें मोतीकी आवश्यकता अब सिद्ध हो चुकी थी।

जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हम उसकी उपयोगिता-आवश्यकताका ययार्थ अनुभव नहीं कर पाते; कभी-कभी औरोंको उसका उपयोग करते देख उसकी व्यर्थताका रोना रोने एवं समयकी प्रगतिका वेसुरा राग अला-पनेमें भी हम संकोच नहीं करते, पर जब वह वस्तु स्वयं हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम उसकी ययार्थ उपयोगिता-आवश्यकताका अनुभव करते हैं। इस अनुभवके वाद वह वस्तु हमारे लिए भी आवश्यक हो जाती है और हम उसका त्याग करनेमें कण्टका अनुभव करते हैं। विश्व-वाजारके विकासका यही संक्षिप्त इतिहास है! इस घटनाके दो वर्ष वाद—

मोती अब युवक हो गया था। दौरावकी सरलताके स्थानमें यौवनकी गम्भीरता विलास करने लगी थी। उसका रंग अब पहलेकी अपेक्षा निखर गया था। कृष्ण वर्ण, उन्नत ललाट, उसपर देदीप्यमान सुभ्न तिलक-चिह्न, उठी हुई दुम; भरा हुआ वदन एवं मधरा कद, उसकी सुन्दरताके उपकरण थे। जो देखता, उसकी ओर खिच जाता; सचमुच उसमें गजवका आकर्षण था।

लल्लूकी तवीयत इघर कई माससे खराव थो। मैं, लल्लू एवं उसकी माता स्वास्थ्यसुघारके लिए मंसूरी जा रहे थे। मोतीको यहीं छोड़ जानेका विचार था। हमने इसकी सूचना उसे नहीं दी थी, पर न जाने कैसे वह यह वात समझ गया था। इघर कई दिनोंसे वह अनमना-सा रहता, भोजन भी भरपेट न करता। उसकी प्रसन्नता भावी वियोगकी कल्पना-ज्वालामें झुलस-सी गई थी। मुझे जानेकी तैयारीमें इघर ध्यान देनेका अवकाश न मिला था, मेरी यह उपेक्षा उसके हृदयको और भी व्यथित कर रही थी।

अन्तमें मसूरी जानेकी तिथि आ गई। हमें प्रातः १।। की गाड़ीसे यात्रा करनी थी, सामान बँधकर तैयार हुआ, ताँगा आ गया। मोती आकर मेरे पास खड़ा हो गया। उसका मुँह उतरा हुआ था। मैने इसे गरमीका अनिवार्य फल समझा, उसकी कमरपर थपकी दी, प्यारसे सिरपर हाथ फेरा—"मोती! हम जा रहे हैं, अच्छी तरह रहना। दुःखी न होना, हम जल्दी ही लौट आयेंगे!"

मोतीके हृदयकी संचित काया, उसके मुख-मण्डलपर झलक आई। उसने मेरी और देखा, आँखोंसे आंमू वह-से रहे थे। व्यथितहृदय विपर्धाके कुलिश-कठोर आधात धीरताके साथ सह सकता है, पर सहानुभृतिका एक हल्का-सा संस्पर्ध उसे बलात् द्रवित कर देता है। हम अपना भरा हका लिये हलता एवं परताकी रंगभूमिमें प्रसन्नताका अभिनय करते रहते हैं.

पर सहानुभूतिकी एक हल्की-सी थपकी हृदयका बाँघ भग्न कर देती है और वह आँसुओं भावमधी घाराके रूपमें प्रवाहित होने लगता है। सहानुभूतिमें भी एक आग है, जो हृदयकी व्यथाको पिघला देती है। उसकी कई दिनकी अन्यमनस्कताका अर्थ अब मेरी समझमें आया। मैंने उसे प्यारसे गोदमें ले लिया—"वयों, दु:खी क्यों होते हो मोती ?"

उसने एक वार फिर करुणा-पूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखा और अपना मुँह मेरी गोदमें छिपा लिया। मुझे उसके हृदयकी सम्पूर्ण करुण-कथा उसके इस एक ही संकेतने स्पष्ट घोषित कर दी।

हृदयको भाषा निःशब्द हैं, पर निराकार नहीं। सम्पूर्णताकी दृष्टिसे तो विश्वकी कोई भाषा इसके साथ प्रतिस्पर्या कर ही नहीं सकती। मुख-मुद्राएँ, विविध भाव-भंगियाँ ही उस भाषाकी लिपि हैं; जो हृदयके भावोंको सम्पूर्ण सुन्दरताके साथ प्रकाशित करनेमें अपनी उपमा नहीं रखती। जिस भावको प्रकट करनेमें भाषाविद् अपनी अनेक पंक्तियोंका उपयोग करके भी सन्तुष्ट नहीं हो पाता, उसे आँखका एक सूक्ष्म संकेत बड़ी सुन्दरताके साथ प्रकट कर देता है। भग्न-हृदयसे निकले निःश्वासका अर्थ विश्वकी कौन भाषा शब्दोंमें गूँथ सकनेका दावा कर सकती है?

मोतीकी सहदयता, द्रवित हो मेरी बाँखोंमें आ झलकी। मैंने कहा— "मोती ! तुम दुःखी मत हो। यहाँ नहीं रहना चाहते, तो चलो तुम भी मसूरी चलो !" मोती कूदकर खड़ा हो गया—उसका अभीष्ट उसे मिल गया था। इसी समय मेरी वाईं आख फरकी। क्या यह किसी भावी अनिष्टकी पूर्वसूचना है ? नवीनता हमें शकुनवादके इस मायाजालसे निकालकर वीर हृदय बनाना चाहती है, पर प्राचीन संस्कार इसीमें हमारा कल्याण देखते हैं। समयका प्रवाह नवीनताका पृष्ठपोपक है, पर हृदयका विश्वास संस्कार-बलको क्षीण नहीं होने देता। व्यक्तिगत अनुभूति सन्विद्वत-की भाँति दोनोंमें समन्वय करनेका प्रयत्न कर रही है। स्टेशन पहुँचे, वाम्बे एक्सप्रेस दूसरी लाइनपर खड़ी यी-मसूरी जानेवाली गाड़ीके लानेमें कुछ मिनटोंकी देर थी-दोनोंका यहीं क्रास होता था।

सामान प्लेटफार्मपर रखा, मैं टिकट लेने चला, मोती लाइन पारकर एक्सप्रेस गाड़ीका निरीक्षण करने लगा।

कौन जानता या कि यह निरोक्षण मृत्युका आन्ति भरा आह्वान है। हमारी गाड़ी आई, मैं उसका शब्द मुन जल्दी-जल्दी टिकट-घरसे निकला। दरवाजेपर पैर रखते ही मेरा हृदय सन्न हो गया—इञ्जन अपनी अवाध गितसे दौड़ा आ रहा था, उसका 'पंखा' किसी कृष्णकाय निशाचरकी भीपण दन्त-पंक्तिकी भाँति आगेको निकला हुआ या और मोतो घवराया हुआ लाइन पारकर इघर दौड़ा आ रहा था; जैसे कोई भनत शैतानके प्रकोपसे वचकर भगवान्की शरण जा रहा हो।

इञ्जनने मोतीको एक टक्कर दो, वह दूर जा गिरा।

मैं विह्वलताके उन्मादी आवेशमें चिल्ला उठा—"मोती! इघर मत बाबो, वहीं रहो, ठहरो !!"

मेरी आवाज मोतीने सुनी, उसकी मिलन-उत्कण्ठा और भी उन्न हो उठी। उसने देखा—हमारे और उसके बीच एक पहाड़-सा दौड़ा जा रहा है। वियोग उसके लिए असहा हो उठा, वह पहियोंके मध्यावकायसे एक ही कुलांचमें इचर आनेका निश्चयकर फिर दांड़ा। पलभरमें गाड़ीका पहिया उसके उपरसे उतर गया, देह दो भागोंमें विभनत हो, तड़फने लगी।

गाड़ी ठहरी, मैं दौड़कर मोतीके पास गया। आंखें बन्द थीं, प्राण जा ही रहे थे। मैंने जोरसे पुकारा—'मोती!' उसकी चेतना अभी अस्त न हुई थी। मोतीने आंखें खोलीं, मुझे सामने देखकर प्रसन्नताकी एक रेखा उसके मुख-मण्डलपर विखर गई। यह उपाकालिक दौप-नित्ताना अन्तिम प्रज्वाल था। वह अपने भग्न गरीरका सारा यल आत्म-चलके साथ मिलाकर—आगेके दोनों पैरोंके महारे खड़ा हो गया, हृदयना हैन

प्रकट करनेके लिए उसने दुम हिलानेका प्रयत्न किया, पर हाय, हृदयहीन गाड़ीके राक्षसी चक्रने हृदयसे दुमका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था! मोतीको अब अपनी दशाका व्यान आया, मृत्यु अपने विकराल रूपमें उसके सामने अट्टहास कर उठी; उसने एक अवणनीय भावसे मेरी ओर देखा; मानो कह रहा था—"वावूजी! मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, मुझे भूल न जाना!"

प्राण-ज्योति क्षीण हो चली, उसकी वह उन्नत अर्थ देह धराशायी हो जगको क्षण-भङ्गुरता उद्घोषित करने लगी।

मेरा हृदय तड़फ उठा, अविांसे आंसुओंकी अजस्र घारा वहने लगी। हाय, मेरे मोतीका यह अन्त ! मैंने मसूरी जाना स्यगित कर दिया।

\* \* \*

मोतीका शव मैं उठवा लाया और अपने विद्यालयके पास ही उसे दफताकर, उसकी समाविपर मैंने मिट्टीमें उँगलीसे लिख दिया—'मोती एक स्वर्गीय सुमन था; सन्तोषकी आलोकमालासे उज्ज्वल एवं स्तेहके सुभग सौरमसे सुरिमत। वह प्रेमकी विलवेदीपर अपना निष्काम, सात्त्विक एवं पवित्र विलदानकर अपना जीवन धन्य कर गया।'

हवाके झोंकों और वर्षाके थपेड़ोंने इस स्मृति-लेखको कुछ हो दिनोंमें चाट लिया और अब तो उसकी समाधिके चिह्न भी समाप्त हो गये, पर मोतीको स्मृति एक मीठी कसकके रूपमें आज भी जीवित है और मैं अक्सर सोचा करता हूँ—बहुतोंसे मैं विछुड़ा हूँ, बहुतेरे मुझसे विछुड़े हैं ! विछोहके आंसू भी मैंने देखे हैं और चोट भी अनुभव की है, पर ऐसा तो जीवनमें सिर्फ़ मोती ही है, जो विछोहके आते हो वह विछ हो गया और जिसने मेरे विछोहमें जीनेसे साफ़ इनकार कर दिया !

### पहाड़की उन चोटियोंसे नीचे !

"बुधारू, बुधारू, अवें हमारे गोरू अभी तक क्यों छानीमें वन्द हैं ? तू तो नवाव है ही, पर वें तेरे बच्चे भी आज कहाँ मर गये, जो कामपर नहीं आये ?"

"ठाकुरा, मेरे बच्चोंकी माँ बीमार है, उसके वचनेकी कोई उम्मीद नहीं।"

सर्दीमें सुकड़ते वृधारूने इतना कहा कि उसका गला रैंग गया और वह ठाकुराके पैरोंपर गिर पड़ा, पर ठाकुराने इग्नर ध्यान न दिया। उसे अभी अपनी वात पूरी करनी थी। वह उभरकर वोला—''वृधारू, आज तेरे वच्चोंकी माँ वीमार है, कल तेरे वच्चे मरने लगेंगे, भला मैं इसमें क्या कहें?''

ग्ररीवमें अपमानके पैनेपनकी परस्त खूब होती है, पर परिस्थितियाँ उसे इस परस्तको पीना सिखा देती हैं। बुघारू भी अपने बच्चोंके अमंगलकी बात पी गया। उसे अभी अपनी बात पूरी करनी थी।

"ठाकुरा, वरफ़की इन आंधियोंमें न पैरोंमें जूती है, न देहपर कपड़ा, पर यह तो रोज़की हो बात है। आज तो घरमें न बच्चेकि खानेकों दो टुकड़े हैं, न उस कंकालके लिए दवा !" पैरोंपर पड़े हो पड़े बुधारने कहा।

ठाकुराका हृदय पिघला नहीं। घरमें चुनी मोटी ऊनी जुराव और गाँव-में बनी मजबूत जूतीसे सुरक्षित पैरसे बुवारूके मस्तकको हटाते हुए उनने कहा—"मैं तुम्हारी तकलीक्षींका ठेकेदार नहीं। मैंने तो उपनी अर्थाना रूपया फेंककर तुम्हें खरीदकर गुलाम बनाया है। इसपर भी तुम्हें छाना कपड़ा देता हूँ। वदलेमें तुम यह जरा-सा काम भी करना नहीं चाहते, तो मुझे ५०० रुपये अदा कर दो !"

वृघारू ठण्डी साँस लेकर उठा और कुछ देर आकाशकी ओर सूनी आँखोंसे देखकर, जानवरोंको वूपमें वाँवने चला गया।

खूराक और दवा न मिलनेके कारण बुधारूकी स्त्री मर गई और कुछ दिन बाद बच्चे भी चल बसे।

स्त्री और वच्चोंको गुजरे एक साल वीत गया। वुवाक हमेशाकी तरह अब भी सुबह ही कामपर जुट जाता है। घरका पूरा काम, पहाड़ काटना, खेत बनाना, जानवरोंका चारा-पानी करना, सब कुछ गई रात तक करता रहता है। उसे सालमें एक बार सस्ती जोड़ीका दो जोड़ा कपड़ा पहननेको मिलता है और खानेको सुबह एक मड़वेकी रोटी, एक कठेरी पानी मिला सफ़ेंद रंगका महा। दोपहरको मकीका सत्तू और उबली हुई अरवी। रात गये, फिर दो मड़वेकी रोटियाँ और पानीदार पतली दाल। इसके अलावा कभी विस्सुके मेलेपर दूसरा अग्न मिल जाये, तो वह उसे ईश्वरकी माया ही समझता है।

वुवारू मशीनकी तरह काम करता रहता है और वुदवुदाता रहता है। उसके दिलकी कसक मुँहपर पड़ी झाइयों और निशानोंसे साफ झलकती है। अब उसके जीवनमें अन्वेरा ही अन्वेरा रह गया है और देह उसकी लटककर कंकाल हो गई है। गयी रात कभी-कभी वह अपने साथी पुनियाके घर आता है। अलावके आगे दोनों एक दूसरेसे पूछते रहते हैं कि हम लोगोंका क्या होगा। न तनपर कपड़ा, न पेटभर अझ। सुबहसे सन्व्या तक हम काम करते हैं। ढेरका ढेर ठाकुर नीचेसे सोना ले आता है और हमें यह सस्ती जोड़ी और मड़वेकी रोटी मिलती है। दोनों फिर चूप हो जाते हैं। सिर डाले-डाले स्नोचते रहते हैं। दोनों वन्द पिजरेमें पंछीकी तरह फड़फड़ाकर रह जाते हैं, उड़ नहीं पाते।

यों ही कुछ महीने आये—चर्ले गये। एक सबेरे लोगोंने देखा, पुनिया चौतरेपर वैठा है और बुधारू अपनी भाषामें जोर-जोरसे बोल रहा है—

"हम कोल्टे, डूमडे, वाजगी सब इस देशके निवासी हैं। हम ३०० वर्ष पूर्व इस देशके पूर्ण रूपसे मालिक थे। औरंगजेबके समयमें नीचेसे लोग भागकर आये। वे चालाक थे। पढ़े-लिखे थे। वहला-फुसलाकर हम सीघे लोगोंसे हमारे खेत, गोरू, मकान उन्होंने सब ले लिये और आस्वासन दिया कि हम तुम्हें खानेको देंगे।

हमारे वड़े इन चालोंको नहीं जानते ये और आज हम पीड़ी दर पीड़ी दास हैं। हमने मेहनतसे पहाड़ काटे, गोड़े, खेत बनाये, हमने इनमें पैदा किया और आज हम इस पृथ्वीसे कुछ नहीं ले सकते। हम मुबहसे रात तक काम करते हैं। फिर भी न तन ढाँकनेको कपड़ा हूं और न पेट मर अन्त। हमारे बच्चे मोरीके कीड़ेको तरह बिलबिलाते रहते हैं। हमारी ये देवियाँ अपने सपनोंमें सब कुछ लेकर, अपना घर छोड़कर, हमारे पास आती हैं और हम इन्हें सब कुछमें-से "कुछ-कुछ" भी नहीं दे सकते। हम लोगोंने कभी सोचा है ऐसा क्यों हैं? एक ही ईरबरके बनाये हुए हम लोग इस तरह असहाय और अपाहिज क्यों हैं ? हमारा यह जीवन ऐसा क्यों हैं?

हम लोग आपतमें मिल न लें, इसलिए ये ठाकुरे हमें न पेटनर खाना देते हैं, न कपड़ा। ये चाहते हैं कि हम अपने कामोंमें हो उलके रहें और उसी तरह पड़े रहें ! हम लोगोंको इस अत्याचारको मिटाना है। चाहे हम लोगोंको कितना हो कप्ट सेलना पड़े। हमें अपने लिए नहीं तो इन छोटे-छोटे बच्चोंके लिए जो कलीको तरह हैं, जो खिलनेसे पहले तो मुरझा जायेंगे, इनके लिए ही कुछ करना है। हम सभी बीर है, नहारी हैं, दृढ़ हैं। हमारी बीरताका, दृढ़ताका नमूना ये बहे-बड़े होते हैं, हो ढेरोंसे सोना स्गलते हैं। ऊँचे-ऊँचे मकान हैं जिनमें रंगरेलियां होती हैं और ये ठाकुरा हैं जो हमारे ही वलपर सब कुछ करते हैं और हमें इग्रारों-पर नचाते हैं।"

वुवास्का चेहरा आज लाल हो रहा था। सीना उमर-उमर आ रहा था। उसने अपनी गर्दनको, जिसकी नर्से फूली हुई थीं, ऊँचाकर चारों ओर देखा। फिर वोला—"सोचते क्या हो, चुप क्यों हो! क्या तुम लोग सोचते हो कि कुछ न हो सकेगा? जिन्दगी न वन सकेगी? लेकिन यह याद रक्खों कि इस तरह वेकार पड़े रहना, कुछ दिन मले ही अच्छा लगे, हमेशाके लिए अच्छा नहीं हो सकता। यह ऐसी चक्की है, जो चलती ही रहेगी और एक दिन वह होगा कि इसमें हमारी हस्ती ही पिस जायेगी। तव क्या करोगे?"

पुनिया चौतरेसे उच्छलकर एठा। उसने चिल्लाकर लोगोंसे कहा—
"वुवाक जो कहता है वह काली माताके आशीर्वादका फल है। हम लोगोंको
वुवाक साथ रहना चाहिए।" लोगोमें आग तो दवी हुई पड़ी थी, केवल
कुरेदनेकी देर थी। लोगोंने देखा कि वुवाक ही अकेला नहीं है, पुनिया भी
साथ है। जै काली माता, जै काली माता, करते हुए वे लोग मन्दिरपर
पंहुँचे और सौगन्व खाई। गाँवमें एक हलचल मच गई। ठाकुरा लोग
इचरसे आते, उबर निकल जाते। रास्तेमें देखकर न कोई एक किनारे खड़ा
होता, न सर झुकाता। ठाकुरोंने देखा कि वात विगड़ गई है और एसकी
जड़ वुघाक और पुनिया हैं।

वुषारू और उसका साथी पुनिया, जिन्होंने भारतके पहाड़ी प्रदेश जीनसार वावरमें जीवनके नये अध्यायको जन्म दिया, एक अन्वेरी रातमें ठाकुरों द्वारा पहाड़की चोटीसे हाथ-पैर वाँच, नीचे फेंक दिये गये। वे मर गये और पर्वतके जीव-जन्तुओंने उनका शव-संस्कार कर दिया, पर उन्होंने जीवनकी जो आग जला दी थी, वह जलती रही और अभी तब तक जलती रहेगी जब तक इस प्रदेशकी ग्रारीव और असहाय जनता मान-वताके सम्पूर्ण अधिकार न पा लेगी।

जीनसार वावरकी अन्वेरी कन्दराओं में अपनी हिंहुयोंकी नशाल जलाने-वाले शहोद वुघारू और पुनिया आज भी अवीव जनताकी लोकोक्तियों में अमर हैं। पर यह अमरता, क्या भव्य स्मारकोंकी अमरतासे अधिक हार्दिक नहीं है?

# शहादतकी ज़िन्दगीके तूफ़ानमें!

मैंने अपने जीवनमें वहुत कुछ देखा है और वार-वार देखा है, पर किसी नारीमें मैंने कस्तूरवा-जैसा पत्नीत्व, सरोजिनी नायडू-जैसा कवित्व, विजयालक्ष्मो पण्डित-जैसा व्यक्तित्व, रमारानी जैन-जैसा व्यवस्थापकत्व और सत्यवती जैसा वीरत्व नहीं देखा।

दिल्लोके अहिसारमक युद्धको वह सिपहसालार थी और गाँबीजी उसकी जिन्दगीके सिपहसालार थे—उनके प्रति उसकी आस्या-निष्ठा इतनी गहन-गम्मीर थी कि वह उनके संकेतपर किसी भी क्षण अपने प्राण एक कणकी तरह दे सकती थी। सच तो यह है कि यों कहकर मैं उसका अप-मान ही कर रहा हूँ; क्योंकि वह उन सिपाहियोंमें नहीं थी, जो जीवनदानके लिए तैयार होकर युद्धके आंगनमें उतरते हैं, वह तो उनमें थी, जो जीवन-दान देकर ही युद्धकी ओर चलते हैं।

मुझे कमी नहीं लगा कि उसका लगाव कहीं भी, किसी अंशमें भी, उसके प्राणोंके साथ है, जीवनके साथ है। गांघीजीकी पताकाके नीचे आनेसे पहले ही वह अपना जीवन देशके लिए समर्पित कर चुकी थी। यही कारण था कि वह सिपहमालार होकर भी सिपाही थी—सेनापितके दम्भसे दूर और सैनिकके समर्पणसे ओतप्रोत। सचमुच मरणकी शहादत नहीं, शहादतका जीवन ही उसकी जिन्दगी थी।

वन्तर्दर्शी युगपुरुपकी वह लाइली थी थीर एक दिन लाइमें डूवकर ही गाँवीजीने उसे 'तूफ़ानी' की उपाधि दी थी। उस युगके रायवहादुर और इस युगके पद्मभूषण, दोनोंसे निराली थी उसकी यह उपाधि। इस उपाधिके साथ यह प्रमाणपत्र भी—"वह सचमुच तूफ़ानी है। सारी जिन्दगी वह तूफ़ानकी तरह ज़बदेस्त रही है और मरते दम तक भी वह तूफ़ानी ही रहेगी।" गाँधीजोकी भविष्यवाणी अक्षरशः सच निकली और वह मौतके साथ अठखेलियाँ करती, उसपर व्यंग कसती और उससे ठोकरें खेलती इस दुनियासे यों गई कि आदमी मौतके भयपर शरम खाये।

१९३० के तूफ़ानी दिन थे। आजादीका नशा दिल-दिमागपर छाया हुआ था। सुबह, दोपहर, शाम, रात टक्कर ही टक्कर और चक्कर ही चक्कर शे चक्कर ही कांग्र-चक्कर। जेलें गरमा रही घीं और हथकड़ियाँ हाधोंके आस-पात ही जांग्र-मिचौनी खेल रही थीं। मनमें आया कि तालादकी क्या गुच्चक और शान्तसरिताकी लहरोंमें क्या तैरना; बाढ़में तैरुं, तो कुछ लुत्क है। बस एक कान्फ्रेंसकी योजना की और मुख्य चक्ताके रूपमें श्री आसफ़अलीको निमंत्रण देने दिल्ली गया।

भाग्यकी बात, डाक्टर अंसारीके वँगलेपर उसी दिन महामना मालवीय-जी सिंहत कांग्रेसकी पूरी कार्यकारिणी पकड़ी गई और आसक्षअली साहबकें लिए वचन देना कठिन हो गया। वोले—"तुम सत्यवतीमें ते कर लो, वह जरूर चली जायेंगी।"

मैंने निराश होकर कहा—"मैं इस कान्क्रेंसमें ऐसी लाग बरसाना चाहता हूँ, जो मेरी गिरफ़्तारीके बाद भी तहसील गरम रखे भाई साहब !"

अपनी मीठी मुसकराहटमें बोले—"तो सत्यवती एकदम ठोक हैं। तुम जानते नहीं, वह तो जीती-जागती होलिका है।"

मैं उनसे मिला। लम्बी भरी देह, दिपता, तपतां चेहरा, मोटा हाइ, मजबूत कदम, कड़कती लावाज और मीठा व्यवहार। बोलों—"दमनरा पहिया तेजीसे घूम रहा है। प्रचार लब बहुत हो चुका। कान्येंखेकि समेले-में मत पड़ी। इन कान्केंसोंसे सरकारको एक हो जगह अनेक घर निष्ठ जाते हैं। अब तो जो जहाँ है, वहीं घड़क्टिसे आम समाना रहे।"

 सेविका नहीं है; यह तो विष्ठवके नक्ष्ये वनाकर क़दम उठानेवाली वीर वाला है।" उठते-उठते उसने कहा—"विनयोंके चन्दोंपर रौनक करनेवाली कान्फ्रेंसोंका मोह छोड़ो मेरे भाई, गरीवोंमें घुस जाओ, किसानोंको उठाओ, मजदूरोंको जगाओ।"

बौर तब ले आई वे मेरे लिए नाश्ता और वोलीं—"जेल जाना जरूरी है, पर इसे ही सब कुछ मत समझो । मुख्य वात है ग्ररीवोंको यह समझाना कि वे ग्ररीब क्यों हैं, असहाय क्यों हैं और क्या कर सकते हैं ?"

उस युगमें इस तरहकी वात सोचना एक आदर्श ही था, पर अगले १५ वर्षोमें उन्हें समीपसे देखकर मैंने सोचा है—सत्यवती एक तैराक नहीं, गोताखोर थो—तलगामी, तलस्पर्शी, अतलदर्शी।

वह यों चलती कि हम झपटें, वह यों झपटती कि हम दौड़ें। ठीक ही वह जीती-जागती होलिका थी।

मैंने ऐसे नेता देखे हैं, जो देशकी गुलामोके वर्णनसे जनताको रुला दें और ऐसे नेता देखे हैं, जो गुलामोके ज्ञानका म्यूजियम कहे जा सकें, पर गुलामीकी जलन कलेजेमें महसूसकर, अपने एकान्तमें विलखनेवाले जो थोड़े-से साधक मैंने देखे हैं, उन्हींमें एक थीं—सत्यवती वहन ।

एक वे होते हैं, जो वेडियोंको निकाल डालना चाहते हैं, एक वे होते हैं, जो काट डालना चाहते हैं और एक वे होते हैं, जो उन्हें तोड़ डालना चाहते हैं—भले ही इसमें वे लहूलुहान हो जायें। इन्होंमें एक थीं सत्य-वती वहन।

वह उनमें नहीं थीं, जो पहाड़से सिर फोड़ा करते हैं, पर वह उनमें

थीं जो पहाड़ तोड़क़ुर सड़क वना छेते हैं।

वह उनमें नहीं थीं, जिनके जीवनमें देशमिक्तके भी सीजन आते हैं; वह उनमें थीं, देशमिक्त ही जिनके जीवनकी सृजनमूमि होती है।

वे उनमें न थीं, जिन्हें रंज भी होता है, तो जरा आरामके साय; वे उनमें थीं, जिनका आरामके साथ कोई रिक्ता ही नहीं होता। विश्राम- में उनका विश्वास नहीं था और समयसे नहाना-जाना उनके लिए शायद वर्जित ही था। एक वुन, भाग-दौड़ उनपर सदा सवार रहती और उस सवारीमें ही वे झूमा करतीं।

एक मुसीवतमें फँसा मैं उनसे मिला, पर ऐं, रंग फीका पड़ गया है, गाल कुछ पिचक गये हैं, आँखें भी घसकती-सी और इन सबसे उनकी उठी हुई नाक और भीं हें कुछ और भी उठी-उठी-सी। वे बस्वस्य। अब ऐसे में अपनी वात क्या कहूँ उनसे, पर लीजिए कहलवा की उन्होंने मेरी वात। बोलीं—"यह तुम्हारी क्या वात है, यह तो मेरी हो वात है।"

एक आत्मीय विश्वामके लिए उन्हें अपने मकानपर ले आये थे। वहीं में उनसे मिला था। वे आ गये और लगे मुझे झाड़ने—"आप लोग इन्हें मारकर ही दम लेंगे!" वात यह थी कि हमारे जिलेकी राजनैतिक कान्हेंस हो रही थी, मैं स्वागताच्यक्ष था और उस देहातके लोगोंसे वादा कर चुका था कि उसमें श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित आयेंगी, पर धीमती पण्डित वीमार हो गईं—आना अब असम्भव था। जो मिलता, उनके आनेकी वात पूछता। मैं कहता—आचार्य नरेन्द्रदेव आ रहे है और "", पर वह बोचमें टमक पड़ता—"देखिए, विजयालक्ष्मीको उक्तर बुलाइए।" मैं कहता—"हाँ, हाँ, वे भी आ रही हैं।" वह कहता—"हाँ, वस और कोई आये न आये, उन्हें जुकर बुलाइए।" जाने वया हुआ, पूरे देहातमें यही हवा यी, पर विजयालक्ष्मीको लाऊँ कैंसे?

मैंने सत्यवती बहनसे कहा पा—"अब इज्जत बनानेका एक हो उपाय है कि आप विजयालक्ष्मी बनकर आयें" और उनके मेजबान कह रहे पे— "आप लोग इन्हें मारकर ही दम लेंगे।"

सत्यवतीने आनेसे साफ़ इनकार कर दिया। मैं मोच रहा पा—हब देहातके लोग मेरा दम लेंगे, पर अपने मेजवानको चायके लिए भेजकर वे बोलीं—"मैं मुबह ६ बजेको गाड़ोसे चलकर १२॥ यजे महारत-पुर पहुँच जास्त्री! तुम बहाँसे मुखे कान्येंनमें के जानेका प्रकार रखना । वस पहुँचते ही लैक्चर और तुरन्त वापसी । अव यहाँ इस बारेमें कुछ मत कहो ।"

बौर सचमुच वे ठीक समयपर पहुँच गईं। मैंने उनका बहुत शानदार परिचय कराया कि न विजयालक्ष्मी कहा, न सत्यवती, पर लोग विजयालक्ष्मी ही समझे। वे खूव जमकर वोलीं। उन्होंने बीच-वीचमें खूव तड़कें लगाये और जनताने वार-वार विजयालक्ष्मीकी जयसे आकाश गुंजाया। जब लोग विजयालक्ष्मीकी जय बोलते, तो वे नम्रतासे हाथ जोड़तीं और हम लोगोंकी ओर देखकर मुसकरातीं। लोगोंके उत्साहमें जवार था जाता।

वादमें जब उन्हें चन्यवाद देने में दिल्ली गया, तो बोलीं—"कार्यकर्ता-की इज्जत ही कांग्रेसकी शक्ति हैं। तुम्हारी बात विगड़ जाती, तो उस इलाक्नेमें वरसों कांग्रेसके कामपर असर पड़ता।" में उनकी तरफ़ देखता रह गया—ओह, न वे मेरे लिए गई थीं, न कान्फ्रेंसके लिए; वे तो अपनी कांग्रेसकी प्रतिष्ठाके लिए ही वीमारीमें उठ घाई थीं—कितनी गहरी थी उनकी यह निष्ठा!

निष्ठा मनकी शक्ति है, पर तनके अपने नियम हैं। तनको भूलकर वे मनमानी करती रहीं, तन गलता रहा। यकान और भूखसे हरारत हुई, हरारतसे प्लूरिसी और तीसरी वार प्लूरिसी ही हो गई टी॰ बी॰। इसी दशामें बा गया ९ अगस्त १९४२! उन्होंने रेडियोपर गाँवीजीकी गिर-फ्तारी सुनी कि घरसे खिसकीं और वे खिसकीं कि पुलिस आई, पर वे तो अब फरार थीं।

श्रोह, फरारीके ये छह सप्ताह । सत्यवतीके कलेजेकी जो आग गाँबीके व्रत-वन्वनसे वारह वर्ष बँवी रही थी, वह खुल खेली और जाने कहाँ-कहाँ-का सीमेण्ट हो गया भुस और लोहा पानी । उसमें ग्रजवकी संगठनशक्ति थी। पलक मारते उसने पटाखोंको वम वना दिया और वे घड़ाके हुए कि वायसरीगल लाजका कलेजा काँग-काँग गया।

जीर तव पहुँच गई वह सीखचोंके उस पारकी अपनी प्रिय दुनियामें, जिसे वह अपना 'शाही विश्रामगृह' कहा करती थीं। एक वार उन्होंने मुझसे कहा था—"जब वापू जेलमें होते हैं और मैं वाहर, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे दूर हूँ, पर वे जेलमें हों और मैं भी जेलमें हूँ, तो लगता हैं मैं उनके साथ हूँ; भले ही मेरी जेल उनकी जेलसे लाख मील दूर हो।" तो अब वह गाँबीजीके साथ थीं। हायरे प्यार!

मन बगावतके नशेमें खुश-खुर्रम, पर तन टी० वी० से जर्जर—तेजीसे मृत्युकी ओर बढ़ता-मागता! सरकारी डाक्टरोंने सलाह दी—अब बचना असम्भव है और सरकारकी समझदारी जागी—"छोड़ दें इसे" पर हाय रे शासकके भय और वाह रे सत्यवतीके आतंक—"यह घरमें पड़ी-पड़ी भी तूफानके गोले छोड़ती रहेगी।" विशेषज्ञींने बीचकी राह निकाली और सत्यवतीको जेलके सींखचोंसे निकालकर लाहीरके गुलाब देवी अस्पतालमें नजरबन्द कर दिया गया—मुक्त भी, बन्दिनी भी!

सत्यवती मुक्तात्मा थी, बन्दी होना उसका प्रत था, पर यह मुक्त बन्दिनी क्या है ? उसकी ठण्डी बगावत कसमसाई और उसने नरकारको कई खत छिखे, पर सरकार खामोश रही, तो वह गरम हो उठी।

यह है १० फ़रदरी १९४५ : दिल्लीके दैनिकोंमें सत्यवती बहनगापत्र छपा है, जिसने नागरिकोंके हृदयकी धड़कनोंको प्यारके स्वन्दनसे भर दिया है और सरकारी क्षेत्रोंमें भूत नाच उठे हैं।

"प्यारी वहनी और भाइयो,

मैंने देहली बानेका फैसला कर लिया है। आप जानते है कि इंग्रानका अपने घर बाना इंसानी हक है। यह हक कोई भी हकूमत या इंग्रान नहीं छीन सकता। मैंने चीफ कमिश्नरको कई यह लिये कि ये मुलपरने जानो गैरइंसानी पावन्दियोंको हटा लें, नहीं तो मैं उनकी पावन्दियोंको हो। इर मी अपने घर जाड़ीगी।

मैं इंसानी हतोंके छिए छानेवाळी एक विदस्तवार हूँ। बाउउ

वोमार होनेके कारण मेरा दिल और जिस्म हकूमतको वमिकयोंका मुकावला करनेको सदा ही तैयार और मजबूत है। मैं २५ फ़रवरीको देहली आ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद मुझे वीचमें ही रोक लिया जायगा और मैं आपतक न पहुँच सकूँगी, लेकिन मेरे दिलको तड़प और आवाजको आपतक पहुँचनेसे हकूमत नहीं रोक सकती।

मेरे सायियो ! मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर आपका मुझसे कुछ भी स्तेह हैं, तो मेरे हिस्सेके कामको भी अपने कन्वोंपर उठा लो । मेरे दिलकी एक ही आरजू, एक हो अमिलापा और एक ही तमझा है और वह यही कि भारत आजाद हो । आजादीकी इस राहमें हम जितना भी विलदान कर सकें, करें और हम तबतक चैनसे न बैठें, जबतक आजादी हासिल न कर लें।

आप अपनी वहनकी तड़प और आवाजको कभी न भूलना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी वहन अपने आखिरी स्वाँसतक भारतको राष्ट्रीय शानको क्रायम रखेगी। मेरे स्नेह-भरे नमस्कार।"

लाहौरके प्लेटफार्मने बहुत-से दृश्य देखे हैं, पर अपने पाससे गुजरती रेलोंसे वह कहा करता है कि वैसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा। लाहौरसे देहली जानेवाली ट्रेन सी० आई० डी० और पुलिसके अफसरोंकी भीड़ विस्मय-विमुग्य, तो साथी-सहचर करुण-कम्पित, टी० वी० से जर्जर और इस समय भी १०४ डिग्रीके बुखारसे परितप्त सत्यवती; दवंग, दीप्त, उल्लिसित, निलिप्त! कहनेको अस्पतालसे घर जा रही, पर कौन नहीं जानता कि यह है मरण-प्रयाण, यह है अन्तिम दर्शन!

शाह्दरापर गाड़ी रुकी, तो पुलिस अफसर डव्चेमें आये; वागी-विद्रोही-को गिरफ़्तार करने, पर डव्चेमें वाग्री कहाँ है ? यहाँ तो है क्षयके ज्वर, यकान और विचारोंकी उत्तेजनासे श्रान्त एक माँ, एक वहन, मुसकराती कहती—"मैं ठीक हूँ, आप अपना काम कीजिए। आपका इसमें कोई कुसूर नहीं, वड़ोंके हुक्मकी तामील ही आपका काम है।" देहलीके टी॰ वी॰ अस्पतालमें उन्हें रखा गया । वहीं मैं मिला उनसे अन्तिम बार । कहाँ वह १५ साल पहली जाटनी, कहाँ यह कंकाल, पर दिलमें वहीं करक, तो विचारोंमें वहीं कड़क—"मेरे प्यारे भाई, सिपाही-का मरना क्या, जीना क्या? मरना भी यह, जीना भी यह कि उसका सिर न झुके । मैं जा रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि भारतसे अंग्रेज भी जा रहा है । मैंने अपना काम किया है, सबसे कह दो कि वे अपना काम करते रहें।"

दस दिन बाद दो अक्टूबरको, गौंघो-जयन्तीके दिन उसका जीवन पूर्ण हो गया। अन्तिम क्षणों तक वह जागरूक रही निर्भीक, निर्मम, निर्लिप्त, अश्रान्त, अक्लान्त, कर्मयोगिनी।

संक्षेपमें व्यक्तिक वित्रान-मालाका दीप्तिवान् सुमेर सत्यवती वहन ।

## अखराड भारतकी ब्रह्म वेलामें !

सर्वसमर्थ अंग्रेज अपनी हेढ़ शताव्दीकी दिग्दिगंत-व्यापी शासक-सत्ताको एक मामूळी चटाईकी तरंह छपेटकर १५ अगस्त १९४७ को भारतसे यों चले गये कि जैसे वे यहाँ थे ही नहीं; यह इतिहासका आक्चर्य है।

हाँ, इतिहासका आरचर्य और इस आरचर्यका आरचर्य है यह कि वे गये, तो वस गये ही; फिर लौटकर नहीं आये। क्या सोचा या वेचारोंने और क्या हो गया ?

नया सोचा या ? दो महायुद्धोंने वूढ़े ब्रिटिश सिंहको यका दिया था और उसमें क्रान्तिभावनासे उफनते भारतको वलपूर्वक वसमें रखनेकी शक्ति न थी। उसकी सूझ-वूझने कहा, इसे मैं अब यों काबू कहेँगा कि इतिहास अपनी उदारताका सेहरा मेरे सिर बाँचे और स्त्रार्थोंकी पूर्तिकों कोई आँच न आये—मजा यह कि कोई उत्तरदायित्व भी अपने कन्यों न हों; श्रेय भी मिले, प्रेय भी न छूटे!

उसने सोचा—स्वतन्त्रताकी घोषणा होते ही पाकिस्तानके जिलोंपर कन्त्रा रखनेवाले अंग्रेज अफ़सर हिन्दू कत्ले आम करायेंगे और लाखों हिन्दू भागकर पहुँचेंगे भारत । प्रतिक्रियामें वहाँ भी होगा मुस्लिम कत्ले आम और लाखों मुसलमान उखड़ेंगे—मागेंगे और जब भारत सरकार इस भगदड़में अस्तव्यस्त होगी, तब फटेंगे वे महावम, जिन्हें हमने १०० वर्षोंमें पाला-पोसा है।

हैदरावादकी महाद्यक्ति अपनी स्वतन्त्रताकी घोषणा करेगी, तो जूना-गढ़ आजादीका ऐलान । भरतपुरका जाट राजा जाटस्तानका झण्डा फहरायेगा, तो जोवपुरका राजपूत नरेश राजस्तानका नारा देगा! पिटियालामें स्वतन्त्र सिखिस्तानको जय बुलेगी, तो दक्षिण भारत द्राविडि-स्तानको पताका उड़ायेगा। त्रावणकोर क्यों चूकेगा और ग्वालियर, बड़ौदा एवं इन्दौरके मराठे क्या खामोश रहेंगे ? अनुभवहीन भारत सरकार जब तक इघर घ्यान दे, काश्मीरमें तूफानकी तरह कवायली चढ़ आयेंगे और घवराई भारत सरकार अंग्रेजोंसे मदद माँगनेको मजबूर हो जायगी। वस पंच वनकर वे आ वैटेंगे और ऐसा चक्र घुमायेंगे कि भारत टुकड़ोंमें वटकर यूरोपके वालकन राज्योंकी तरह सदाको अंग्रेजोंका आत्रित हो जायगा—स्वतंत्र होकर भी कठपुतली!

भारत स्वतन्त्र हुआ कि जूनागढ़के नवावने पाकिस्तानमें मिल जानेकी भोषणा कर दी, त्रावणकोरने वग्रावतका झण्डा फहरा दिया, काश्मीरपर कवायली चढ़ दीड़े, हैदरावादने आजादीका नारा पूरे जोरसे उड़ा दिया और दोनों और अशान्ति मच गई।

भारतके नेताओंने अद्भुत् इच्छाशक्तिका परिचय दिया। गांधीजीके बिल्दानने देशमें शान्ति स्थापित की, तो नेहकके व्यक्तित्वने सेनाकी निष्टाको वनाये रखा और सरदारकी शक्तिने जूनागढ़को तोड़ा, तो त्रावनकोरको झकाया और उड़ीसाके राज्योंको भारतमें मिलाकर लखण्ड भारतकी नींव रख दी। वीर सेनापित करिजणाके नेतृत्वमें भारतीय सेनाने काश्मीरमें पाकिस्तानियोंके छक्के छुड़ा दिये और इस तरह भारतीय जनताका उत्व-इता आत्मविश्वास जगाकर संग्रेजोंके मनसूवे घूलमें मिला दिये, पर हैदरावाद पूरे जोरोंमें था और यही नहीं कि उसे भारतकी सार्वभीम सत्ता स्वीकार न थी, उसका डिक्टेटर कासिमरिज्ञवी दिल्लोंके लाल किल्पर हैदरावादी झण्डा फहरानेकी घोषणा कर रहा था। उच तो यह है कि हैदरावादमें स्वतन्त्र भारत और अंग्रेजी मनसूवेके भाग्यकी लित्तम परीजा ही रही थी।

निजामके घनसे पालित डिक्टेटर कासिमरिज्जीको भारत-विरोधी

सावाज इतनो प्रचण्ड और हत्यारो थी कि भारत-भिक्तकी आवाज भी वहाँ असम्भव थी; प्रयत्नोंकी चर्चा तो एक पागलपन ही है। भारतके महान् भविष्य और भयंकर सर्वनाशके बीच एक भाग्य-निर्णायक मोर्चा लगा हुआ था।

मोर्चेपर सेनापितके आदेशके सहारे अपनी टुकड़ीके साथ वढ़ जाना आसान है, पर स्वयं सेनापित, स्वयं साथी और स्वयं सैनिक वनकर कदम वढ़ाना किसी विरलेके लिए ही सम्भव है। हैदरावादके दैनिक 'इमरोज'का सम्पादक शोइबुल्ला खान भारतमाताका एक ऐसा ही विरला पुत्र था!

वह एक वर्चस्वी पत्रकार था और उम्र पाता, तो उर्टूकी पत्रकारकलाका गणेश शंकर विद्यार्थी होता, उसे एक नया मोड़ दे पाता। उसकी
पत्रकारिताका फूल उसकी विद्वत्ताके सुनहरे गमलेमें न खिला था; वह
खिला था उसके कलेजेकी आगमें—हाँ, आगका फूल ही थी उसकी पत्रकारिता। किव दिनकरकी एक पंक्ति है—'मूक है सबसे बड़ी श्रावाच।'
शोइबुल्लाकी विशेपता उस कलाकारमें न थी, जो सबसे निराली वात, सबसे
निराली भापामें कहता है। उसकी विशेपता इसमें थी कि साम्राज्य-लोलुप
निजामके फरमानों, उसके डिक्टेटर कासिमरिजवीकी राक्षसी हुंकारों और
दैत्यवृत्ति रजाकारोंकी आतंक-मरी कारस्तानियोंके नीचे जनगणको जो
आवाज दवा दी गई थी, वह अपने लेखोंमें उसे जनताकी भापामें उभारता
था, उवारता था। हाँ, वह उस सबसे वड़ी आवाजकी मूकताको वाणी
देता था और कहूँ कि वह पत्रकारिताका प्रह्लाद था। प्रह्लाद, जो लोहेके
जलते खम्मको भी हँसते-हँसते लिपटनेको प्रस्तुत रहे!

निजाम भारतके घनपतियोंमें नहीं, विश्वके घनकुवेरोंमें हैं। टूटी मोटरमें चढ़कर और मरम्मती कपड़े पहनकर जो घन उसने पाई-पाई जोड़ा था, उसे वह अब वखेर रहा था! सौ-हज़ार नहीं, लाखों-करोड़ोंमें वह सोच रहा था आजकल और शोइवकी क़लमको खरीदनेके लिए ५-७ लाख रुपये फेक देना उसके लिए मामूली वात थी। अपने रूपको रिहमयाँ वर्दे-रती थैलियाँ उसकी क़लमके चारों ओर छमछमाई। इन रिहमयोंमें कोठी थी, कार थी, शानदार प्रेस था, चमकता दैनिक था, मोटी पासवुक थी, जीवनका वैभव था। उसने अंगारों-भरा अग्रलेख लिखते-लिखते एक वार इन थैलियोंकी तरफ़ देखा और मुसकराकर वह फिर लिखने लगा। ओह, यह मीठी-पैनी मुसकराहट कि थैलियाँ शरमाकर सामनेसे हट गई।

तव उसे पढ़ाया गया—हैदरावादकी आजादीका मसला इस्लामकी इज्जतका मसला है। कन्याकुमारीसे कराची तक चाँद-सितारोंका परचम फहराये, क्या यह सुनहरा सपना तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम आज इसमें मदद दो, तो कल इसकी एक ताक़त होगे। हाँ, एक ताक़त, एक गौरव!

शोइव जरा तीखा हो उठा था—इस्लामका नाम मत लो। वह मेरे विश्वासोंकी आत्मा है, उसे देशके साथ की जा रही गद्दारीसे मत जोड़ो और याद रखो, मुझे न सुखकी चाह है, न किसी हुकूमतका ऊँचा पाया वननेकी। मैं सचाईका एक अदना खादिम हूँ और इसीमें अपनी सबसे वड़ी शान समझता हूँ।

सुनकर उनके मुँह उतर गये, जो उनके होकर उस तक आये थे और तब शासनका दर्प अपनी पर आ गया। कासिमरिज़्वोंने अपने भाषणमें गरज कर घोषणा की, "मैं जानता हूँ यहाँ भी गद्दार हैं, पर मैं उनसे नहीं हरता और न मुझे उनकी परवाह है। मैं अवतक वर्दाश्त करता रहा कि हर सिरिफरा राहपर आये, पर अब मैं हर उस हायकों काट दूँगा, जो आसिफ़िया हुकूमतके खिलाफ उठेगा।"

शोइवके दोस्त चाँक चठे थे, उसे उन्होंने साववान किया पा— "और कुछ नहीं, तो यह मकान ही वदल लो—साववान रहनेमें क्या हर्ज है।" शोइव खतरेसे क्या वेखवर था? ना, वह वेखवर नहीं, वेखोक था। उसने कहा था—''दोस्तो, मैं मर नहीं सकता, शहीद हो सकता हूँ। घवराओ मत और जो होना है यहीं होने दो। मैं अपनी प्यारी भारत-माताके लिए कलमसे लड़ रहा हूँ पर उनमें नहीं हूँ, जो सर कलम होनेका वक़्त आनेपर कलम रख देते हैं ?''

राष्ट्रकिव रवीन्द्रनाथका एक गीत है—"एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रें!" शोइव सत्यके कँटीले मार्गपर एकला चला जा रहा था, अपनी आस्थाके वल काँटोंको फूल माने। वह उनमें न था, जो परिस्थितियोंका रोना रो, बैठ जाते हैं। वह उनमें था, जो इकले दम मंजिल लेनेका विश्वास रखते हैं और विना भूले, विना भटके और विना अटके अपनी राह चले चलते हैं।

आखिर शोइव किस नशेमें था ? एक तरफ़ हैदरावादकी पूरी राक्षसी ताक़त और एक तरफ़ यह इकला तरुण ? उसके साहसकी शक्तिका आधार क्या था ?

वह शहादतके नशेमें चूर था ! उसके साथ सत्यनारायण थे, वह इकला कहाँ था ? और शक्तिका आधार ? वह आवार था उसका विश्वास—'शहादत कभी खाली नहीं जाती।'

यह है उसकी उछलती जवानीकी कहानी—निडर, निस्पृह, निर्द्वेन्द्व, पर हाँ, उसके जनमकी भी तो एक कहानी है—शुभशकुन-सी सम्भावनामय! गान्वीजी रेलसे कहीं जारहे थे और पुलिस इन्स्पेक्टर श्रीहवीबुल्ला खानकी वीचके एक स्टेशनपर ड्यूटी थी। गान्वीके वारेमें उनकी जैसी-तैसी ही राय थी, पर देखा तो मुग्व हो गये। शामको घर लौटे, तो सुना वेटा जन्मा है और उसे गोद लिया, तो भौंचक—एकदम गान्वी, "बरे, यह तो एकदम गांघी है।" वड़ा होनेपर भी वे कभी-कभी लाड़में कहा करते—शोड्व गान्वी और सचमुच शोड्वको गान्वीके रास्ते जाना था।

उस दिन रेडियोने गान्वीजीके विलदानकी खबर दी, तो शोइवकी आँखें वरस पड़ीं। वहादुर वेटेकी वहादुर माँने कहा—"अरे, तू इतनी अच्छी मौतपर रोता है ?" जाने क्या सूक्षा शोइवको कि एठकर उसने मौंके कन्चे पकड़ लिये और भाव-विभोर होकर कहा—"अम्मी, मैं भी यों ही जाऊँ, तो तू रोयेगी तो नहीं ?"

और वह यों ही चला गया। 'इमरोज' का अंक तैयार कर वह रात ढले प्रेससे उठा—साथमें उनके साले—पत्रके मैनेजर, पर वे अपने घरके पास ही थे कि उन्हें घेर लिया गया। सब कुछ सुनियोजित था कि पहले ही वारमें शोइवका दाहिना हाथ काट डाला गया और दूसरे वारमें वाँया हाथ। मैनेजर चिल्लाया, ''शोइव भाईको वचाओ।'' शोइवकी पत्नी और कुछ पड़ोसी वाहर आये, पर तवतक एक गोली पसलीके आरपार हो चुकी थी और एकने छातीको वींच दिया था! तलवारका एक भरपूर हाथ सिरकी एक तरफ़ पड़ा था और सब जगहसे खूनके फव्चारे छूट रहे थे।

पत्नीका सहारा िक्ये वे घरमें आये—"तुमने हल्ला क्यों नहीं मचाया भला; एक-दोको तो मैं ही वन्दूकसे ढेर कर देती ?" पूछा बीर पत्नीने, तो बोले घोइव—"मैं चिल्लाता, तो वे मुझे ढरा हुआ समझते, पर न मैं डरा हूँ, न कभी डर्लेंगा।"

वे यों वोले, जैसे वे अपनी सामान्य स्थितिमें हों और खेल-खेलमें कोई मामूळी खरौंच खा गये हों।

मौतका जाल चारों ओर फैला हुआ या, पर सच कहूँ आकाशके तारे आक्चर्यसे देख रहे थे कि शोइव बब भी अपनी पूरी मौजमें थे—जैसे छुट्टी- के दिनकी मौजमें हों। उन्होंने एक गिलास पानो पिया और पत्नीके हायसे तीन पान खाये; हाय, उनके हाय अब कहाँ थे, पर बाह रे वहादुर, बाह रे मस्त कि इलायची लेना भी न भूला और कैसे खिले वे प्यार-भरे पान कि पैरिसकी लाखों लिपिस्टिकें मात हो गई!

यह आ गई पुलिस और यह एम्बुलैंस-चलो अस्पताल। यह है दाहोद-की विदाई-"रोना मत, किसीको रोने देना मत। मैं वर्चूगा नहीं, पर रोकर मेरी वहादुरीको छोटा मत करना और मेरे वाद मेरे जो प्यारे-अजीज कार्ये, उनसे पर्दा न करना !"

यह फटी घरती, यह चिरा आसमान; खबर सुनकर शोइवके वूढ़े माँ-वाप आये—वूढ़े माँ-वाप, जिन्होंने ११ बच्चोंको जन्म दिया और उनमेंसे १० को अपने हाथों घरतीकी गोद सुला दिया; शोइव ही जिनकी एक आँख! लोक-भापामें एक आँखका क्या सुआँखा और एक पूतका क्या सपूता; जाने कब फुट जाये, जाने कब रूठ जाये!

माँ वेहाल, तो वाप वेचैन, पर शोइव शान्त; उसके पास जीवनके कुछ ही क्षण, उन्हें वह खोयेगा नहीं। वोला—"तीन गोलियाँ लगी हैं और चोट भी वहुत हैं, पर अव्वा, मैंने उफ नहीं की कि क़ातिल जान लें कि मैं एक वहादुर पठान हूँ।"

छोटी वच्ची और पत्नीको सम्मालनेकी वात वापसे कही कि ब्रह्म-वेलाका उदय हो आया—यह ब्रह्मवेला प्रभातकी, यह ब्रह्मवेला अखण्ड भारतकी, जिसमें देशके जनगण जाग उठे और शहीद सो गया कि नये भारतका नया भाग्य सो नं पाये!

शोइबके व्यक्तित्वकी विशिष्टता कहाँ है ? उसके जीवनकार्यमें ? घोर आतंककी घड़ियोंमें भी स्थिर रहनेमें ? ना, संहारके वाद और मृत्युसे पूर्व इन तीन घण्टोंके अजेय सन्तुलनमें, अजेय वैर्यमें, अजेय विश्वासमें और अडिंग सहिष्णुतामें—यों भी कि साहससे जीनेमें और शानसे मरनेमें !

पोस्टमार्टमके वाद शोइव भाई फिर अपने घरपर—शोइव भाई, यानी उनका शव। अव भी घावांसे खून चू रहा, पर चेहरा इतना शान्त कि कहीं भी कष्टके अनुभवकी सिकुड़न नहीं और पान रचे खूबसूरत होठों-पर एक मीठी-भीनी खुशबूदार मुसकराहट कि दुश्मन भी देखें, तो दंग रह जायें।

यह हैं शोइवके वूढ़े वाप, जैसे उनके दिल-दिमाग़पर सीमेण्टका

प्लास्टर हो गया—भावनाशून्य और यह है वूढ़ी माँ, जिसके विलापसे पूरा वातावरण प्रकम्पित ।

यह लो, उसके भीतरका पठान जाग उठा—''लाओ, मुझे वन्दूक दो, मैं खूनका वदला खुनसे लूँगी।''

घरमें दो भरी वन्दूकों तैयार, पर यह है शहीद शोइवके कलेजेका दुकड़ा, वीर पितको वीर पत्नी, पीड़ासे पानी-पानी हुई भी स्थिर सन्तुलित— "अम्मी तुम इकले नहीं। अपने वहादुरको विदा करके हम दोनों वन्दूक उठायेंगे।"

चीर पत्नीकी थपथपीने बीर माताके शोकको दिन्यदृष्टि वना दिया— "देखना मेरे लालका खून कैसा रंग लाता है। वे आ रही हैं मेरे जवाहरकी फ़ौजें, मेरे सरदारकी पलटन।" और वह चिल्लाई, जैसे किसी जलूमके आगे नारा लगा रही हो—"सारा हिन्दी यूनियन मेरा लाल।"

शोइव भाईको नहलाया गया, तो घरतीपर चू गया खून । उनकी वीर पत्नीने अदबसे उसे अपने भाथेपर लगा लिया । ओह, राहोद शौहरके खूनसे रचा वहादुर पत्नीका ललाट और पत्नीके प्यार-मरे पानोंने रचे प्रियतमके अघर, हैदराबादको किस्मत ही लाल हो गई और उस दिन हैदराबादके सेनापित इदीसने भारतीय जनरल राजेन्द्रसिंहके सामने अपनी तलवार झुकाई, तो हैदराबादके गर्वीले राजमुकुटने शोइवुल्लाको शहादतको अपनी वन्दना हो तो अपित की !

साज कहाँ है हैदरावाद ? उसके रजाकारी हाय-पैर कट गये, निजामी सिर खण्डित हो गया और शोइवुल्ला ? वह अब भी आकाशके तारोंमें वैठा—राजमहलके ठीक ऊपर, रातमें रोज मुसकराया करता है!

# प्रतिहिंसाके उन पावन चणोंमें!

## [ ? ]

१९३० में पहली वार जेल गया, तो मुझे एक सालकी सादी सजा मिली। सादी सजा कि खाना-पीना सरकारके सिर और काम कुछ नहीं!

काम: जेलका काम-जेलकी मुशक्कत, चक्की, कोल्हू, गर्रा, मूँज-कुटाई, वान-वटाई और पूरा काम न करो तो पिटाई।

बौर पूरा काम—रामका नाम लो; वैलके कन्वे और शेरके पंजे हों, तो वह पूरा हो । फाउण्टेन पेनवाले किसी वावूके वसका वह कहाँ ?

सादी सजा हुई, तो खुश हुआ कि काम कुछ नहीं और कपड़े-रुत्ते भी अपने घरके, वस वावू वने खूव पढ़ेंगे और मौज रहेगी, पर १५-२० दिनों-के अनुभवने वताया कि पढ़ेनेके लिए ताजा दिमाग चाहिए और ताजा दिमाग्रके लिए चिकनी खुराक ।

१९३० में जेलकी खुराक़, ताजी तो इतनी कि वासी वचे, न कुत्ता खाये, पर चिकनाईसे उसका रिस्ता-वास्ता नहीं। फिर पढ़ना जीवनका एक काम है, पढ़ना ही तो जीवन नहीं हो सकता और यह है सादी सजा, जिसमें कोई काम नहीं।

यह जीवन भी एक अजीव पहेली है। जिन सख्त सजावालोंको अपनी निगाहमें कभी दयनीय—कठोरजीवी समझा था, उन्हें सुबह अपने-अपने कामपर जाते देख, मैं अपनी ही निगाहमें उनसे दयनीय हो उठा।

सादे क़ैदीको सुभीता है कि वह चाहे, तो मुशक्कत छे छे। सादा क़ैदी मुशक्कतो वने, तो महीनेमें चार दिन रेमीशन ( छूट ) पाये; यानी कामका इनाम। अंग्रेजी सरकारसे जोश और विलदानके उन तूझानी दिनोंमें इनाम पानेकी चाह तो कौन कायर करता, पर हर घड़ी बैठे रहने और अस्त-व्यस्त सोचकर थक जानेकी मुसीवतसे छूटनेकी आवना अवस्य यी।

में भी अब मुशक्कती क़ैंदी था और मैंने अपनी मुशक्कत वाग-कमानमें चुनी थी। मुझे खेतका कोई अनुभव न था, फिर भी मैं अब १६ छाद-मियोंकी उस बाग्र-कमानका एक सदस्य था, जिसे जिला-खेलकी पूरी खेतीकी देख-माल करनी थी—जेलकी खेतीका अर्थ है सिन्जियोंकी खेती।

वारा-कमानमें १५ 'इखलाकी' क़ैदी थे और मैं अकेला कांग्रेसी। राममज इस कमानका इंचार्ज था, मैं भी उसमें रलमिल गया और पहले दिन प्याजकी नौलाईका काम मैंने किया।

कामके साथ वात-चीत सहज है और फिर जब कोई अजनवी अपने वीच हो ? वार्ते होती रहीं, काम चलता रहा। मेरी बातें उनके लिए दिल-चस्प थीं और ज्ञानवर्द्धक भी। अपना और अपने राष्ट्रका भविष्य पहली बार ही उनके कानोंने सुना था-एक नये ढंगके आशावादका स्पर्श उनके हृदयने शायद आज पहली वार ही पाया था। उनमें कुछ चोरीमें जेल लाये थे, कुछ मार-पीटमें और कुछ कलके सन्देहमें भी, पर उन सभीमें मनुष्यता-का ऐसा कोमल स्पर्श था कि दण्डकी क्रूरता जीवनमें पहली वार मुझे अनुभव हुई और मैंने सोचा जन्मजात चोर सम्भव नहीं और कल, मार-पीट कोई शौकिया करता फिरे, यह असम्भव है। यो चोरीका लारम्म किसी मजबूरीमें है, तो मारपीट और कल प्रायः एक धणिक आवेराके फल। एक मजबूरी और एक आवेश और पूरे जीवनकी बरवादी, निरमय ही यह वण्डव्यवस्था स्वस्थ नहीं है।

पहले ही दिन हमलोग घुलमिल गये और मुझे सादे कैंदीसे मुग्नकती होना बहुत जच्छा लगा।

#### [२]

कई दिन वाग्र-कमानमें काम करते हो गये, तो एक दिन मैने रामभज

से कहा—"मैं भी तुम्हारी कमानका एक क़ैदी हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि अपने हिस्सेका काम मैं पूरा नहीं कर पाता। काम तो पूरा होना ही है, इसिलए साफ़ है कि मेरे हिस्सेका काम मेरे साथियोंको करना पड़ता है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसिलए मैं चाहता हूँ कि कमानके लोगोंका मैं कुछ और काम कर दिया करूँ, जिससे मुझे सन्तोप रहे!"

रामभजका चेहरा विगड़ गया। उसने कमानके ७-८ क्रैंदियोंको, जो आस-पास काम कर रहे थे, अपनी कड़कदार आवाजसे वुलाया और डाटकर कहा—''क्यों वे, पण्डितजीसे काम करनेके वारेमें किसने कहा है कि काम कम करते हो ?''

वे वेचारे सकपकाये और मैं कुछ कहनेको हुआ कि रामभजने गरज कर कहा—''अवे, दीखता नहीं तुम्हें कि ये महारमा गाँवीके खास आदमी हैं। इनका हमारे साथ मिलकर वैठ जाना ही बड़ी बात है।'' मेरी तरफ़ देखकर वह बोला—''पण्डितजी, किसने कहा है आपसे काम करनेको। फिर ये हैं कौन आपसे कहनेवाले? जेलर भी कहे, तो आप कह देना कि रामभज करता है हमारे वदलेका काम!''

मैंने कहा—"रामभज भाई, मुझसे तो किसीने कहा ही नहीं कामको, तुम क्यों नाराज हो रहे हो ? मैं तो आप ही तुमसे कह रहा था कि मैं खेतका काम कम करता हूँ, तो कोई दूसरा ही काम कर दिया करूँ, जिससे मेरे साथियोंको कुछ आराम पहुँचे !"

रामभज हँसा । वोला—''क्या काम करेंगे आप हमलोगोंका ?''

् मैंने कहा---"मैं २-३ साथियोंके कपड़े रोज घो सकता हूँ। इन्हें पड़ा सकता हूँ, कुछ देर रामायण सुना सकता हूँ।"

रामायणका नाम सुनकर रामभजका चेहरा खिल गया और दूसरे क़ैदी भी ख़ुश हुए। दूसरे दिन मैं उन्हें कुछ देर रामायण सुनाने लगा और कुछको घरतीपर उँगलीसे लिख थ था इ ई भी पढ़ाने लगा।

#### [ ३ ]

रामायण सुनाते समय मैं देखता रामभज भाव-विभोर हो उठता और कथाकी प्रसंगवारामें हूव-डूव जाता।

एक दिन वातों-वात मैंने कहा—"रामभज भाई, तुम्हें भगवान् राममें बहुत श्रद्धा है और संयोगकी वात कि तुम्हारा नाम भी रामभज है।"

उसकी नसोंमें एक गुवारा-सा भर उठा और तड़का-सा बोला— "मास्टरजी, (मेरा अब यही नाम था) भगवान् और मिक्तकी वात तो मैं जानता नहीं, पर यह जरूर जानता हूँ कि राम एक मरद (मर्द) था।"

ख़ोया-सा मैं उसको तरफ़ देखता रह गया और तव उसे टटोलता-सा मैं वोला—''तो रामभज भाई, तुम रामको वीरताके भक्त हो ?''

"अजी, कोई साला अपनी औरतकी आवरूपर हाय डाले और हम उससे बदला न लें, तो मरद क्या, जनखे ही हैं।" रामभजने पूरे आवेदामें कहा और तब वह आप ही आप बुदबुदाया—"मेरी कैंद तो पहले भी कट गई यी और अब भी कट ही जायगी, पर उनकी गर्दन तो अब कटकर जुड़ नहीं सकती!"

मेरा घ्यान तुरन्त उसके कुरतेकी पट्टीपर गया, तो वह नीली थी और जेलकी भाषामें इसका अर्थ—'हैबीच्युअल'—यानी रामभज आदतन अपराधी है और पहली बार ही जेल नहीं आया।

मैंने उसके आवेगको सहकाते हुए-से कहा—''रामभज भाई, तुम किस अपराधमें जेल आये हो ?''

वह सुरपा जमीनमें गुभावे सोया-सा बैठा था। मेरे प्रश्नका सटका खाकर चौंका-सा बोला—"अपराध मास्टर!" वह मुसकराया—"जो अपराध मैंने किया है, उसे तो कचहरी नहीं मानती और जो किया नहीं, उससे मैं दूसरी बार क़ैद काट रहा हूँ मास्टरजी!"

"जो अपराव तुमने किया है, उसे कचहरी नहीं मानती?" मेरे

मुँहसे निकल पड़ा, तो सुना—"क्चहरी उसे मानती, तो तीजोका रस्सा मेरे गले न पड़ जाता ?"

बोर रामभज अपनेमें समाया-ता उठकर चल पड़ा। वह जेलकी वड़ी दीवारके सहारे-सहारे जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। मोड़पर पहुँचते ही उसने करीमको ललकारा—"अरे, एक झटकेमें तो आदमीका गला ककड़ी-ता कट जाता है और तेरेसे नाली नहीं कटती!"

मेने सोचा—रामभजके भीतर कोई रहस्य सिन्यड़ रहा है, पर वह उसे चारों ओरसे इस तरह घोटे है कि कहीं घुआँ निकल नहीं पा रहा।

### [8]

कोई महीने भरके प्रयत्नसे जो कुछ हाथ आया, वह राममजके चरित्र-का एक पवित्र पृष्ठ था। ऐसा पृष्ठ, जिसने मेरे वन्दी जीवनको एक अजीव उन्मादसे भर दिया।

रामभज, गाँवका मामूली माली; जिसकी झोंपड़ी तक अपनी जमीनपर नहीं और ठाकुर, गाँवका जमींदार, जिसके हायमें सब कुछ, जिसके पास सब कुछ, जिसे किसी बातसे रोकनेवाला कोई नहीं!

रामभज काला-कलूटा और उसकी दुलहन रूपका लच्छा। जैसा रूप, वैसा ही नाम—चमेली। एक दिन किसी कामसे जमीदारकी हवेलीमें वह गई, तो जमींदारका मन लल्चा। शक्तिका सिद्धान्त है—जो चाहूँ, सो पाळें। लौटते समय दहलीजमें उसने चमेलीका वार्यों हाथ थाम लिया। चमेलीने हाथ खींचा, तो प्रलोभनका पास फैला—"सोनेमें पीली कर दूँगा चमेली, मैं दिलवाला आदमी हुँ!"

हाथको खींच ढीली न पड़, कुछ तेल ही हुई, तो भयका पंजा फैलकर सामने आया—"हपके नशेमें मत रहना चमेली, मिट्टीमें मिला ढूँगा—मैं जितना मीठा हूँ, उतना ही कड़वा भी!"

चमेलीका दायाँ हाय, जाने कव उठा अौर उसके पहुँचेपर कसी

चौदी-गिलटकी भारी मट्टी जाने कव जमीदारकी दावीं पुटपुटीपर पड़ी। वह पड़ी कि चमेलीका हाथ छूटा और वह भागी।

रामभजने रिश्तेदारीसे छौटकर चमेलीको वात सुनी कि वह उल्टे पैरों जमींदारकी तरफ़ दौड़ा। जमींदारकी आँख सूजकर ककोड़ा हो गई यी और वह बैठा उसे सेंक रहा था कि रामभज जा खड़ा हुआ।

"खून तो हमारा हमेशासे पिया जा रहा था ठाकुर साहब, अब इज्जतपर भी हाथ पड़ने लगा ?" विना किसी भूमिका और अदबके रामभजने कहा।

ठाकुर चोट ला चुका था, पर शायद बॉलकी चोटसे दिलकी चोट गहरी थी। बेड्याईसे दाँत निकालकर ठाकुरने कहा—"जमींदारीकी हर चीजमें हमारा हक है रामभज, गुस्सेको थूक और अकलकी वात कर। हम जोर-जबरसे जो चाहें कर सकते हैं, पर हम वैसे आदमी नहीं। जब तू यहाँ तक ऊँट-सी गर्दन उठाये आ गया है, तो मुन ले—मिलेगा तुसे वो जो तू मौगेगा, पर तुसे वात हमारी माननी पड़ेगी।"

आवेशके जिस झोंकेमें चमेलीकी मट्टी चल गई थी, उसीमें रामभजने पूरे जोरसे ठाकुरके मुँहपर यूंक दिया और घर चला आया!

कोई दो सप्ताह बाद पासके गाँवकी चोरीमें गये कुछ वर्तन यानेदारने रामभजकी झोपड़ीमें बरामद किये और हथकड़ी लगाकर उसे धानेकी हवा-लातमें ला वन्द किया।

दूसरे दिन सुवह थानेदारने उससे कहा—"अवे, जो होना है, यह तो होता ही है, तू क्यों कमींदारसे दुश्मनी बाँवता है। हाय जोड़कर माफ़ी माँग ले और आरामसे अपने घर जा। कुछ तेरे हो साथ तो यह नई दात नहीं है।"

रामभज झुका नहीं, तो चोरीमें चालान हो गया। सबूत सब टीक या ही, छ: महीनेकी जेल उसे हो गई। उस दिन कचहरीमें गांवका एक आदमी मिल गया, तो रामभजने कहा—"ठाकुरसे कह देना, जितने दिन मैं जेलमें हूँ, उतने ही दिन वो दुनियामें है। जो खाना हो, खा ले। जो करना हो, कर ले। वस मैं आया कि उसका लदान हुआ। देख तुझे क़सम है, जरूर कह देना ठाकुरसे।"

चमेली अपने बापके घर रही, रामभज जेलमें। तीन सप्ताहका रेमी-शन मिला और यों रामभजकी पहली जेल कोई सवा पाँच महीनिमें पूरी हुई।

### [ ង ]

"खट खट, टक टक !"

"हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे"

"जय हनुमान ज्ञान गुण सागर"

सर्दीकी सन्नाटे भरी रात, कोई तड़कमें चार वजे। गाँवके पक्के कुएँ-पर डोल पड़ा, घिरड़ी खिची खरड़-घरड़, तब पानीकी छप्प-छरर और सरदीसे काँपते होठों भगवान्के नामका यह स्मरण। गाँव भरमें एक लहर-सी दौड़ गई—कौन आया है?

वढ़ी हुई दाढ़ी, गलेमें तुलसीकी माला, माथेपर चन्दन और कन्वोंको लपेटती चादर; सुवह-ही-सुवह रामभज गाँवके वड़े वूढ़ोंके पैरों पड़ता, हमजोलियोंसे गलवाहीं मिलता, वच्चोंको पुचकारता और माँ-बहनोंको हाथ जोड़ता, सिर नमाता घर-घर घूमा। उसने सबसे एक ही बात कही—''जेलकी कालकोठरीमें भैया, खूब भगवान्का भजन किया और जीवनका सुफल पाया। भगवान् जो करते हैं, भला ही करते हैं। हनुमानजी ठाकुरके मनमें न बैठते, तो वह मुझे जेल न भिजवाता और में जेल न जाता, तो भगवान्की कृपा मुझपर न वरसती। मेरे मनमें किसीकी तरफ़से कड़वाहट नहीं है। सब रामके ही रूप हैं, फिर मैं किसे वूरा कहूँ?''

ठाकुरकी हवेलीपर भी वह गया और ठाकुरके पैरोंमें लोटकर खूव

रोया, उन्हें ही अपने इस नये जीवनका विद्याता मानकर उसने उन्हें बहुत-बहुत घन्यवाद दिया और उन्होंके घर भोजन कर वह लीटा।

रामभजमें ग्रजवका परिवर्तन हो गया था। सबके चार काम करके वह चलता, सबसे मीठा बोलता। और तो और, ठाकुर साहबकी हवेलीपर भी वह रोज चक्कर लगाता, उनकी चिलम मना करनेपर भी भर देता, भैंस-की कुट्टी-सानी देख लेता और उनके वच्चोंको खिला बाता।

मन्दिरमें वह दोनों समय जाता, घण्टों कीर्त्तन करता और लहराकर गाता—परभूजी मेरे औगुण चित्त न घरो ! पाँच-सात दिनमें ही लोग उसे भगतजी कहने लगे और उसका नाम रामभज भगत पड़ गया।

गाँवके वड़े-बूढ़े कहते—''भगवान्की माया है, गया था चोर वनकर, आया भगत होकर।''

शिवराम कांग्रेसी कहता—"योगिराज अरविन्द घोपको भी जेलमें ही ज्ञान प्राप्त हुआ था।"

ठाकुर साहवने एक दिन एकान्तमें वुलाकर कहा—"राममज, किसी तरहकी दिक्कत हो तो मुझसे कहना और पुरानी वातको""

रामभज बीचमें ही बोल उठा—"आप तो गाँवके राजा हैं ठाकुर साहव ! फिर आप अपने आप तो राजा नहीं हो गये। भगवान्ने ही तो आपको राजा और मुझे माली बनाया है। मुझे कोई दिक्कत होगी, तो दौर्कर• परसादके लिए अपने भगवान्के द्वारपर आऊँगा हो!"

#### [ ६ ]

कोई दो महोने वाद, एक दिन शामका समय।

ठाकुर साहब अपनी हवेलीसे निकल रहे थे कि दरवालेगर ही राम-भजने उन्हें घर-दवीचा और जब तक उनका शोर मुन, परके लोग दौहे, रामभजने अपनी चादरमें छुपे तेज गैंडासेसे ठाकुर साहवका सिर कुट्टीकी मूठ-सा देहलीपर रख, एक ही वारमें उड़ा दिया।

घरवालोंका चीत्कार सुन, पास-पड़ोसके लोग आये और तब गाँव आ जुड़ा, रामभजने ठाकुरसे अपना वदला ले लिया; यह सब कह रहे थे, पर रामभजका कहीं पता न था।

रातमें १०-११ वर्जे पासके पुलिस थानेमें रिपोर्ट लिखाई गई~"अभी अभी रामभजने गैंडासेसे ठाकुर साहवका खून कर दिया।" प्रत्यक्षदर्शी गवाहोंमें ठाकुर साहवके भाई-भतीजे और नौकर थे।

गाँवमें आनेपर कुछ लोगोंने थानेदारसे अपने वयानमें कहा—"राम-भजको दो दिनसे गाँवमें हमने नहीं देखा था और कई दिन पहलेसे वह घर-वालीको लानेके लिए ससुराल जानेको कह रहा था।"

उसी रातमें गाँवसे कोई २०-२२ मील दूरके एक दूसरे थानेमें थाने-दारके घरमें चोरी करता हुआ एक चोर सुवह कोई ५ वजे पकड़ा गया, पर रिपोर्टमें दीवानने लिखाया—"मैं तड़कमें कोई दो वजे राजण्डके लिए उठा, तो मुझे दारोग्राजीके अस्तवलकी दीवारमें एक पाड़ दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन अपने दो सिपाहियोंको जगाकर, एकको तो अपने साथ पाड़पर रख लिया और दूसरेको वड़े दरवाजेसे भेजा कि वह दारोग्राजीको आगाह कर दे। दारोग्राजीके जागते ही, चोर पाड़मेंसे निकलकर भागनेकी तैयारी-में ही था कि हम दोनोंने उसे दवीच लिया। उसके पाससे बहुत-सा जेवर मिला, जो उसने कमरके साथ एक फ़ैंटेसे बाँच रक्खा था। रोशनीमें देखकर मैंने उसे पहचान लिया कि यह इलाकेका मशहूर चोर राममज है, जो अभी कुछ दिन पहले चोरीके इलजाममें सजा भुगत चुका है।"

केस मजबूत था। रामभजको एक सालकी सजा हो गई। ठाकुर साहबके घरवालोंने खूनके मामलेमें रामभजको बहुत लपेटा, पर पूरा थाना रामभजका गवाह था, उनकी एक न चर्छो। रामभज हमारी वाग्र-कमानका इन्चार्ज बना, अपनी यही जेल काट रहा था, अबिक मैं एक मुशक्कती कैवीके रूपमें उसकी वाग्र-कमानमें आया।

रामभज वड़ा तगड़ा नौजवान था। उसने मुझे वताया कि ठाकुरको निमटाते ही मैंने कुलाचें भरीं और जंगलों-जंगल दूसरे थानेमें जा पहुँचा। वहाँका अता-पता में पहले ही देख आया था। वस पाखानोंकी तरफ़से जरा-सी दीवार झिरक, भीतर घुस गया और आरामसे मठरियाँ खाता रहा; जैसे भलीमानूप दरोगनने मेरे ही लिए वनाकर रख रक्खी थीं। जब हल्ला-गुल्ला मचा, तो मैंने मागनेका सांग-सा किया और पकड़ा ग्या मास्टर!

#### [ 9 ]

एक दिन मैंने कहा—"राममज भाई, काम तो तुमने बुद्धि और बहादुरीका किया, पर जिन्दगी तुम्हारी भी वर्बाद ही हो गई। तुम दो वार चोरीमें जेल आ चुके, अब पुलिस तुम्हें वाहर रहने नहीं देगी और जेल काटते तुम्हारा जीवन वीतेगा, तो रोते चमेलीका।

रामभज इतने जोरसे हँसा कि मैं भींचक उन्ने देखता रह गया। तब बोला—"मास्टरजी, रामभज भगत तो अब जेल आ नहीं तकते। जेलसे छूटते ही चमेलीको लेकर वस्वई चला आजगा और वहीं कमार्जेखाउँगा। और नहीं तो फिर जिस धानेदारने जेल भेजा है, सालभर रात-दिन उसकी खिदमत करके निगरानीसे नाम कटा लूँगा। आप तो विद्वान हैं—साँचको कहीं आँच नहीं। सेवा करे, सो मेवा पावै।"

उसकी योजना और आत्म-विश्वास दोनों इतने अद्भुत ये कि मैं उसे उस दिन देखता क्या रह गया; कल्पनामें बाज भी देखता ही उस् जाता हैं।

रामभजके चरित्रको झाँको ठोक-ठोक में उस दिन देख पापा, स्व

एक दिन उसने मुझसे चमेलीको खत लिखाया। यह खत तिकड़मसे एक छूटनेवाले कैंदोके हाथों जाना था। वह कहींसे काग्रज तो ले आया, पर लिखूँ किस चीजसे। हम सोच ही रहे थे कि जेलर साहव आ गये। राममज उनके साथ हो लिया और कमाल देखिए कि वातों-वातोंमें उनकी जेवसे पार्कर फाउण्टेनपेन खिसका लाया। मैंने खत लिख दिया और रामभज वह पेन जेलरकी मेजपर रख आया। जेलके वार्डन तीन रुपयेमें उस पेनको खरीद रहे थे, पर रामभजने नहीं वेचा। जेलके जीवनमें तीन रुपये तीन गिन्नियाँ थीं, पर उसने कहा—"अरे, मैं कोई चोर हूँ। यह तो जुकरत थी कि पेन ले आया।"

अपना खाना, खानेका समय होनेके वाद आये कांग्रेसी क्रैंदियोंको खिलाकर भूखा रह जाना, उसके लिए मामूली वात थी। रातमें घण्टों वूढ़े क्रैंदियों और वीमारोंके पैर दवाना उसका रोजका काम था। नये क्रैंदीके आनेपर वह उससे मिलता, उसे जेलके कायदे समझाता, जेलसे उसे परिचित कराता और संक्षेपमें उसे जेल काटनेके लायक वनाता। सच यह कि जेलमें देशके अनेक स्वयंसेवक थे, पर मानवताका सर्वोत्तम स्वयंसेवक तो रामभज ही था!

उस युगकी जेलोंमें मिठाई दुर्लभ थी; फिर सी क्लासमें तो वह स्वर्ग-का अमृत ही थी। लोगोंकी जीम मिठाई, तो क्या मिठासके लिए ही तरसा करती। राममज छाँटकर वाग्रसे एक वन्दगोमी लाता और उसके हरे पत्ते तोड़कर भीतरके सफ़ेद पत्ते निकालता। अब वह जंगलोंमेंसे सवको एक-एक पत्ता देता चला जाता! लोग उसे रेवड़ी समझ धीरे-धीरे स्वाद लेकर खाते। अभावमें भाव कितना दुर्लभ हो जाता है और कितना सुलभ! किसी दिन वह प्याज-धनियेकी चटनी बनाता और एक-एक उँगली सवको बाँट लाता। घरमें बैठे गोभीके उस पत्ते और चटनीकी इस उँगली-के दानका महत्त्व कौन समझ सकता है?

रामभज न उस तरह भगत था, न इस तरह चोर, पर जनजीवनमें

वह रामभज भगत था, तो क़ानूनी जीवनमें अपने इलाक़ेका मशहूर चोर। जो हो, वह एक ऊँचे दर्जेका नागरिक था, जो इज्जतके लिए, गैरतके लिए, हँसकर कष्ट चठा सकता है, पर इज्जत और ग़ैरतके दामोंमें कभी आरामकी चाह नहीं करता!

मैंने वार-वार सोचा है— उसकी जेल क़ानूनकी दृष्टिमें दण्ड थी, पर क्या धर्मकी दृष्टिमें यज्ञ और राष्ट्रीय दृष्टिमें वलिदान न थी?

निश्चय ही उसने ठाकुरको हत्या की थी—वह हत्यारा था, पर क्या यह हत्या राम द्वारा रावणको हत्यासे कम शानदार थो ?

इतिहासमें राम राम हैं और रामभजका नाम नोट करनेकी उसे फ़ुरसत कहाँ, पर मानवताके मंचपर अपनी पत्नीके सम्मानके लिए सब कुछ दावपर लगानेवालोंमें क्या दोनों एक साथ नहीं खड़े हैं ?

उसे फ़ाँसी नहीं लगी, वह शहीद न हो पाया, पर क्या फ़ाँसीके लिए तैयार होकर ही उसने गँड़ांसको मूठपर हाय नहीं रक्खा था?

# लेखककी ग्रन्य कृतियाँ

## आकाशके तारे : धरतीके फुल

'नवभारत टाइम्स' वम्बई---

"कथाओंकी रेखाओंमें गहराई है, लोच है, थिरकन है, वहाव है। व्यर्थ नहीं: विशिष्ट भावनामें सजग होनेके मर्मस्थलपर केन्द्रीकरणका सवल आग्रह इनमें है।"

#### 'नई घारा' पटना—

"वहुत ही सरल, वोल-चालकी भाषामें, छोटे-छोटे वाक्योंमें, थोड़ेमें कही गई ये कथाएँ दिलपर सीवी चोट करती हैं, और हमें सोचने-विचारनेको विवश कर देती हैं।" मुख्य दो रुपये

# दीप जले, शंख वजे

'प्रमाकर' जी एक विशेष आदर्शके प्रतीक हैं। वे व्यक्ति नहीं, स्पन्दनशील-संस्था है। जीवन ही उनके लिए सर्वोपरि शास्त्र है। पल-पलपर वे मोती चुनते हैं और फूल वोते हैं। और यह कला उन्होंने जिनसे सीखी, उन्हींके चिरस्मरणीय संस्मरण उन्होंने अपनी निजकी शैंली, में अमर करके रख दिये हैं।

मूल्य तीन रुपये

# वाजे पायिलयाके घुँवरू

'सम्मेलन पत्रिका'—

"प्रमाकर जीकी शैलोका क्या कहना! उनकी भाषामें भी पाठकोंको वाँवनेकी शिवत रहती है। किसी भी लेखका आरम्भ वे इस प्रकार करते हैं कि आरम्भकी दो-चार पंक्तियाँ ही पाठकको अन्ततक साँस रोककर पढ़नेको वाच्य करती हैं, उनके इस लघुलेखोंका संग्रह हिन्दी पाठकोंके लिए सब प्रकारसे उपादेय और मनोरंजक है।"

मूल्य चार रुपये

## जिन्दगी मुसकराई

'हिन्दुस्तान' साप्ताहिक—

"पुस्तक उपन्यासकी तरह रोचक, नीतिग्रन्थकी तरह शिक्षाप्रद और वर्मशास्त्रकी तरह उद्वोधन-कारी है। नागरिकता, जीनेकी कला, आत्ममन्थन—इन सव विषयोंपर इस पुस्तकमें यथेष्ट सामग्री मिलेगी।" 'सरस्वती'—

"लेखककी जैली रोचक है। तरुणोंके लिए पुस्तक विशेष रूपसे पठनीय है।"

मूल्य चार रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी